

# ५ मता स्वाध्याय माला

(जैन सिद्धान्त-स्वाध्याय माला)



संकलनकर्ता भूपेशकुमार, पन्नालाल रविप्रकाश सामसुखा पुस्तक प्राप्ति स्थान :

रामलालजी सामसुखा
 देशनोक (जिला बीकानेर)
 फोन: 825267

रिव टेक्सटाइल
 4007, न्यू श्रीराम मार्केट
 रिंग रोड, सूरत
 फोन: 652213, 637096

❖ जया फैबरिक्स 5001, न्यू श्रीराम मार्केट रिंग रोड, सूरत

☆ नानेश टेक्सटाइल 1136, न्यू टेक्सटाइल मार्केट रिंग रोड, सूरत

प्रकाशक : रामलालजी, मंगेशकुमार सामसुखा देशनोक, जिला बीकानेर (राज.) संस्करण : २००१

मूल्य : नित्य स्वाध्याय

आवरण : सांखला प्रिण्टर्स मुद्रक : सांखला प्रिण्टर्स

सुगन निवास, चन्दनसागर, बीकानेर ३३४००१

## 🟶 श्रद्धा समर्पण 🏶

प्रातः स्मरणीय परमाराध्य समता विभूति आचार्यश्री नानेश के पद्धर प्रशान्तमना आगमरहस्यज्ञाता तपोप्रदीप व्यसनमुक्ति संस्कार क्रांति के अग्रदूत हुक्मगच्छाधिपति आचार्यश्री रामेश, विद्वद्वर्य श्री सेवन्तमुनिजी म.सा. के चरणों में सादर समर्पणा।

> निवेदक : श्रीमती कमलादेवी धर्मपत्नी श्री रामलालजी सामसुखा

|   | - |  |
|---|---|--|
|   |   |  |
|   |   |  |
| , |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |

## भूमिका

आज के इस भौतिक युग में वैज्ञानिक नित-नये आविष्कार कर रहे हैं। सुख-सुविधाओं का जाल बिछ रहा है फिर भी मानव दुःखी है। मानसिक दुर्बलता या सबलता ही मानव के सुख या दुःख का सृजन करती है। साधना का दुर्गम पथ भी मन की सबलता से सुगम और सहज बन जाता है। कंटकाकीर्ण पथ भी पुष्पों का कोमल पथ बन जाता है।

स्वाध्याय आत्मोन्नित का सरल, सुन्दर और सुगम मार्ग है। शास्त्र, धर्मग्रंथ, महापुरुषों का जीवन चरित्र, उपदेश, परमपद प्राप्ति के साधनों का ज्ञान कराने वाले ग्रंथ व आत्मदर्शन कराने वाले साहित्य का पठन-पाठन वैसे भी स्वाध्याय करने के विचारों में परिवर्तित होकर उत्थान की ओर अग्रेसित करते हैं।

स्वाध्याय से ज्ञान, बुद्धि और अनुभव बढ़ता है। आत्मा का शुद्ध स्वरूप बनता है। मनुष्य जैसे ग्रंथ या साहित्य पढ़ता है, उसी अनुरूप आचार-विचार बनते हैं। इसी को ध्यान में रखकर 'समता स्वाध्याय माला' का यह प्रथम संस्करण प्रकाशित करते हुए हमें बेहद आनन्द की अनुभूति हो रही है। वैसे तो अनेकों सूत्रों का प्रकाशन विभिन्न रूपों में हो चुका है परन्तु मुमुक्षु आत्माओं के स्वाध्याय के लिए यह ग्रंथ अति उपयोगी होगा। इसमें अनेक सूत्रों और प्रकरणों का संग्रह है।

प्रभु महावीर द्वारा परिणत इन सूत्रों की गाथाओं को सीखने वालों को अवश्य गुरुगम ज्ञान का आश्रय लेना चाहिए जिससे अशुद्धि दूर हो सके, ज्ञान की अशातना से अलग रह सके तथा सूत्र का यथार्थ रहस्य प्राप्त हो सके। प्रातःस्मरणीय, समता विभूति आचार्यश्री नानेश के पट्टधर प्रशान्तमना, व्यसनमुक्ति, संस्कार क्रान्ति के अग्रदूत आचार्य प्रवर श्री रामेश के पावन चरणों में शत-शत वंदना। आचार्यश्री नानेश के प्रथम शिष्य विद्वद्वर्य श्री सेवन्तमुनिजी म.सा. का सन् १६८४ का वर्षावास देशनोक हुआ। इसी पावस प्रवास के दौरान मेरे पिताश्री रामलालजी के मानस पटल पर विद्वद्वर्य सेवन्तमुनिजी 'बापजी' म.सा. के प्रवचनों व साधना का अमिट प्रभाव हुआ। आपका जीवन ही बदल गया। इसी की परिणित यह सद्साहित्य प्रकाशन है, यानी 'समता स्वाध्याय माला' है। हमारे पिताश्री की भावनाओं को मूर्तरूप देने का हमने एक प्रयास किया है।

मुझे आशा है जीवन पथ को उच्चतर गित की ओर अग्रसित करने को लालायित आत्माएँ इस ग्रंथ से कल्याण को प्राप्त कर पाएँगी। इस ग्रंथ में जो सामग्री दी गई है उसमें शुद्धता का पूरा प्रयास किया गया है फिर भी कोई अशुद्धि रही हो तो शुद्ध करके ही पढ़ा जाये। आपकी साधना सफल हो, ऐसी शुभ कामना करते हैं। 'स्वाध्याय ही जीवन है।'

सादर जयजिनेन्द्र।

मंगेशकुमार, भूपेशकुमार पन्नालाल सामसुखा देशनोक

## प्रकाशकीय परिचय

(जिनके कारण यह संभव हुआ)

धर्म व्यक्ति को कल्याण मार्ग की ओर अग्रसित कर देवत्व से भी ऊपर उठकर सिद्धत्व को वरण करने का स्वर्णिम मार्ग है। जैसे साल में बारह मास होते हैं, माह में दो पक्ष यानी कृष्ण व शुक्ल, वैसे जीवन के भी दो पक्ष हैं। अज्ञान व वासना जीवन का कृष्ण पक्ष है तो ज्ञान व साधना जीवन का शुक्ल पक्ष है। वैसे तो दुनिया में अनेक प्राणी भवभ्रमण करते हैं, उसी में मानव जीवन उच्च कर्मों का योग है। पर उसे सार्थक बहुत कम लोग कर पाते हैं।

धोरां-धरा पवित्र पावन करणी धाम व रत्नप्रसिवनी वसुंधरा आचार्यश्री रामेश की जन्मस्थली देशाणे के धार्मिकता से ओतप्रोत श्रेष्ठि श्रीमान् मूलचन्दजी सामसुखा के घर माता गवरादेवी की कुक्षि से पुत्ररत्न के रूप में रामलालजी सामसुखा का जन्म हुआ। युवावस्था को प्राप्त करते ही आपका पाणिग्रहण बीकानेर के मुकीम बोथरा परिवार की धर्मशीला बहिन कमलाजी के साथ सम्पन्न हुआ। आपने जीवन में अपने बूते अनेक सफलताओं को वरा, साथ ही पारिवारिक दायित्वों के निर्वहन के साथ सामाजिक-राजनैतिक क्षेत्र में समाज सेवा में अग्रणी रहे। इसी क्रम में आपने देशनोक नगरपालिका के गौरवशाली अध्यक्ष पद को सुशोभित किया।

आपका जीवन समता विभूति आचार्यश्री नानेश के प्रथम शिष्य विद्वद्वर्य सेवन्तमुनिजी म.सा. 'बापजी' के देशनोक वर्षावास (सन् १६८४) के सारगर्भित प्रवचनों एवं मुनिश्री के साधनामय जीवन को देख एकदम से बदल गया। आपने मुनिश्री के चातुर्मास काल में तपस्याएँ कीं, साधना को अपनाया तो पाया कि जीवन का आनन्द तो इसी में है।

इसी से प्रभावित होकर आपने वीतराग प्रभु महावीर की जनकल्याणकारी वाणी को जन-जन तक पहुँचाने व मुमुक्षु आत्माओं की साधना को सबल बनाने में सहायक के रूप में 'समता स्वाध्याय माला' के प्रकाशन को संभव बनाने हेतु उदार संबल प्रदान करते हुए आर्थिक सहयोग दिल खोलकर दिया तथा गुरुचरणों में श्रद्धा-समर्पणा रूपी भेंट दी।

श्रीमान् रामलालजी सामसुखा व आपकी धर्मपत्नी कमलादेवी के उदार सहयोग को विशेष बल दिया उनके आज्ञाकारी योग्य पुत्रों श्री मंगेशकुमार, भूपेशकुमार, पन्नालाल सामसुखा ने, जो कि सूरत शहर में व्यापाररत हैं। आप सभी की गुरुभक्ति, श्रद्धा, समर्पणा प्रेरणादायक है। पूरा परिवार धार्मिक भावनाओं से भरपूर है। धन्य है सामसुखा परिवार जिन्होंने ऐसा महान् कार्य किया। आप सभी साधुवाद के पात्र हैं।

सादर जयजिनेन्द्र!

### प्रकीर्ण गाथाओ

निम्जणं असुर सुर गरुल-भूयंग परिवंदिए-गयिकलेसे।
अरिहंत सिद्धायरिय, उवज्झाय सव्व साहूणं।।१।।
सिद्धाणं बुद्धाणं पारगयाणं, परंपारगयाणं।
लोअगम्वगयाणं, नमो सया सव्व-सिद्धाणं।।२।।
जो देवाणमिव देवो, जं देवा पंजली नमंसंति।
तं देवं देवमहियं, सिरसा वन्दे महावीरं।।३।।
इक्को वि नमुक्कारो, जिणवर वसहस्स वद्धमाणस्स।
संसार-सागराओ तारेइ, नरं व नारिं वा।।४।।
उज्जिंतसेल-सिहरे, दिक्खा नाणं निसिहिआ जस्स।
तं धम्मचक्कविद्दं, अरिद्दनेमिं नमंस्सामि।।५।।
चत्तारि अद्ददस दोय, वंदिया जिणवरा चउव्विसं।
परमह निद्विअद्वा, सिद्धां मम दिसंतु।।६।।
सिद्धाण नमो किच्चा, संजयाणं च भावओ।
सन्ती सन्ती करे लोए, पत्तो गइमणुत्तरं।।७।।

इच्छित कार्य सिद्ध करने के लिए अपने प्रथम इष्ट देव को यानी सिद्ध भगवान को नमस्कार करता हूँ।

> चइत्ता भारहं वासं, चक्कवट्टी महङ्क्तिओ। सन्ती सन्त करे लोए, पत्तो गइमणुत्तरं।।८।।

सम्पूर्ण लोक में वीतराग प्रभु की आज्ञा में विचरण करने वाले आचार्य उपाध्याय साधु, साध्वियों को तीन करण तीन योग से भाव पूर्वक नमस्कार करता हूँ।



रूप अनुपम तुल्य न कोइ, वाणी सुणतां श्रवण सुख होइ, देह सुगंधी हरे पुष्पवास, चउसठ इंद्र रहे प्रभु पास।।१।। चउद पुरवधार कहीए, ज्ञान चार वखाणीए; जिन नहिं पण जिन सरिखा, श्री सुधर्म स्वामी जाणीए।।२।। मात, पिता, कुळ, जात निर्मळ, रूप अनुपम वखाणीए, देवताने वल्लभ एवा, श्री जंबुस्वामी जाणीए।।३।।



### औपदेशिक गाथाओ

अलर्ढुं पुव्वलर्ढं, जिणवयण सुभासियं अमियं।
भूइ सुइगइमगं, ना मरणाय बीयामो।।१।।
जा जा वच्चइ रयणी, न सा पिडिनियत्तइ।
अहम्मं कुणमाणस्स, अफला जंति राइओ।।२।।
जा जा वच्चइ रयणी, न सा पिडिनियत्तइ।
धम्मं च कुणमाणस्स, सफला जंति राइओ।।३।।
एवं लोए पिलत्तिम्मं, जराए मरणेण य।
अप्पाणं तारइस्सामि, तुम्मेहिं अणुमन्निओ।।४।।
एगे जिए जिया पंच, पंच, जिए, जिया दस।
दसहा उ जिणित्ताणं, सब्ब सत्तू जिणामहं।।४।।



तुमे तरण तारण दुःख निवारण, भविक जन आराध श्री नाभिनंदन जगत वंदन, श्री आदिनाण जिनेश्वर एकसठ माता ने बावन पिता, नव नव तीना ने बारे चोवीस ओगणसाठ मीत्रा ने साठ शरीरा, त्रेसठ पुरुषाने पुरुष जगीव कामधेनु गो शब्दथी, तटे तरु सुरवृक्ष। भजो मणी चिंतामणि, गौतम नाम प्रत्यक्ष।।६ 911 अष्टापद श्री आदि जिनवर, वीर पावापुरी वरो। वासुपूज्य चंपानगरी सिध्या, नेम सिध्या गिरिवरो।।ए 311 समेत शीखर वीस जिनवरं, मुगते पहोंच्या मुनिवरो। चोविस जिनवर नित्य नित्य वंदुं, संघमें मंगल करो।।। सिद्धारथ नंदन जगतवंदन, करोजी कृपा मुज भा 311 करजोडी सेवक विनवे, प्रभु पुरोजी आश अम त चोवीसे तीर्थंकरनो परिवार, चौदसें बावन गणः 118 लाख अठावीस सहस अडी आल, एहवा मुनिवर वंदुं त्रिकार 11

धन्य साधु धन्य साधवी, धन्य श्री जैनधर्म। धन्य (जेने) सेव्यां पातक टळे, टुटे आठे कर्म।।३।

तुमे मुक्तिदाता, कर्मघाता, दीन जाणी दया करो। श्री सिद्धारथ नंदन जगत वंदन, महावीर जिनेश्वरं।। 张 张 张

2777 | 1511

rंच ।।३॥

47711311

. .

ŦŢ.

तुभे तरण तारण, दुःखनिवारण, भविक जीव आराधनं। श्री नाभिनंदन जगतवंदन, नमो सिद्ध निरंजनं।। वीरः सर्व सुरा सुरेन्द्र मिहतोः वीरं बुधाःसंश्रिता। वीरेणाभिहतः स्वकर्म निचयो, वीराय नित्यं नमः।। वीरात्तीथमिदं प्रवृत्तमतुलं, वीरस्य घोरं तपो। वीरे श्री धृति कीर्तिकांति निचय, श्री वीरमद्रं दिश।।१।। अर्हन्तो भगवंत इन्द्र मिहता, सिद्धाश्च सिद्धि स्थिताः। आचार्या जिन शासनोन्नति कराःपूज्या उपाध्यायकाः।। श्री सिद्धान्त सु पाठका मुनिवरा, रत्नत्रयाराधकाः। पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं, कुर्वन्तु वो मंगलम्।।२।।



## पूज्य श्री हुक्म्यष्टकम् (मुनि ज्ञानकृत)

#### छन्द-त्रोटक

गृह-मोह-ममत्व-विनाशकरम्, शुभ-संयम-भाव-रतं विरतम्।
सुसमाधि-युतं गणि-कीर्ति-धरम, प्रणमामि, महामुनि-हुक्मि-गुरुम्।१।
प्रशमादि-विकास-गुणैः कलित-मुपदेश-सुधा-विलतं मुदितम्।
महिते निज-कार्य-पथे निरतं, प्रणमामि, महामुनि-हुक्मि-गुरुम्।।२।।
भव-पातक-मान-रुजा-रहितं, सुखदायक-भाव-युतं सततम्।
भव भीति-हरं शिव सत्यवरं, प्रणमामि, महामुनि-हुक्मि-गुरुम्।।३।।
तपसा सहितं विदुषामजितं, शिश पूर्ण-सुशोभित दिव्य मुखम्।
रवि-तुल्य-विभाषित-दीप्ति-धरं, प्रणमामि, महामुनि-हुक्मि-गुरुम्।।।।
मनसा, वचसा, वपुसा विमलं, करुणा-धिषणा-गरिमादि युतम्।
सुनयैः सुगुणैः सुकृते-रनधं, प्रणमामि, महामुनि-हुक्मि-गुरुम्।।।।।

शरणागत धारक-रक्ष-परं, जगती-प्रथतिं सुयषो-भरितम्। जन-संकट-नाशक-भक्तिरतं, प्रणमामि, महामुनि-हुक्मि-गुरुम्।।७।। भव-सागर-पंक-निमग्न-नृणां, जिन-भाषित-बोध-सुखं-प्रददौ। तमहं गुणसागर बुद्धि-निधिं, प्रणमामि, महामुनि-हुक्मि-गुरुम्।। =।।

गुरु-हुक्म्यष्टकं-स्तोत्रम्, मुनिज्ञानेन, निर्मितम्,। पठन्ति ये नरा; भक्त्या, सिद्धि-सौधं व्रजन्ति ते।।१।।



## नानेश गुण पंच श्लोक

उपाध्याय पुस्कर मुनिजी म.सा. के शिष्य रमेश मुनिजी म.सा. के विरचित

नाणेस णाम सूरीसो
सुरालये विरायइ
सुयं मया जया अज्ज
तयाहं पीडिओ परं।।१।।

अर्थ—नानेश अर्थात् नानालालजी नामक आचार्य-भगवन् देवलोक में विराजमान् हैं, ऐसा आज जब मैंने सुना तब मुझे अत्यधिक पीड़ा हुई अर्थात् मैं खेद खिन्न हुआ हूँ।

> रायत्थाणाम्मि पंतम्मि णयरो मेड़ता इय तत्थ ताण मया पत्तं पढमं दंसणं सुहं।।२।।

अर्थ—राजस्थान प्रान्त में मेड़ता नामक नगर है। वहां मैंने उनके अर्थात् आचार्य नानेशजी म.सा. के प्रथम दर्शन प्राप्त किये।

गणेसायरियाणं ते, सीसा आसि महापहावगा संता दंता परं सोमा जिण सासण भूसणा।।३।।

अर्थ—ते वे अर्थात् आचार्य नानालालजी म.सा. आचार्य गणेशीलालजी म.सा. के शान्त, दान्त, अत्यन्त सीम्य, जिनशासन के भूषण रूप महाप्रभावशाली शिष्य थे।

> तम्मि काले मया दिहो सरला निम्मला परं ते सहावेण गंभीरा तवस्सिणो मणस्सिणो।।४।।

अर्थ---उस समय में मैंने देखा वे स्वभाव से अत्यधिक सरल, निर्मल, गंभीर, मनस्वी और तपस्वी थे।

> उवज्झायो महपण्णो संपुज्जो गुरु पोक्खरो ताण सिसो रमेसोऽहं वंदामि तं मुणीस्सरं।।५।।

अर्थ—उपाध्याय महान् प्रज्ञावाले परम पूज्य गुरुदेव पुस्करमुनिजी म.सा. हुए हैं। उनका शिष्य मैं रमेश मुनि हूँ। मैं उनको अर्थात् आचार्य नानालालजी म.सा. को वन्दन करता हुँ।।५।।



## अनुक्रम

मेरी भावना

३०२

| १७  | श्री सुखविपाक सूत्रम्                                          |
|-----|----------------------------------------------------------------|
| २४  | उववाई सूत्र-बावीस गाथाएँ                                       |
| २६  | सूत्रकृताङ्ग सूत्रे वीरस्तुत्याख्यं (पुच्छिस्सुणं) षष्टमध्ययनं |
| २८  | मोक्षमार्ग नामकं एकादशाध्ययनम्                                 |
| ३१  | दशवैकालिक सूत्रम्                                              |
| ৬৯  | श्री उत्तराध्ययन सूत्रम्                                       |
| २१५ | श्री नन्दीसूत्रम्                                              |
| २४५ | श्री अनुत्तरोववाइयदशांग सूत्रम्                                |
| २५७ | दशाश्रुतस्कंध चित्त समाधि पंचमी दशा                            |
| २६० | चउसरण पड्ण्णा                                                  |
| २६५ | सुभाषित                                                        |
| २६७ | श्री तत्त्वार्थसूत्रम्                                         |
| २७७ | भक्तामरस्तोत्रम्                                               |
| २८३ | कल्याणमन्दिरस्तोत्रम्                                          |
| २८६ | श्री रत्नाकरपञ्चविंशतिः                                        |
| ६३६ | श्री चिन्तामणि पार्श्वनाथ स्तोत्रम्                            |
| १८५ | श्री परमानंद पञ्चविंशतिः                                       |
| २६७ | श्री प्रज्ञाप्रकाश                                             |
| ३०० | स्वात्म चिंतवन                                                 |

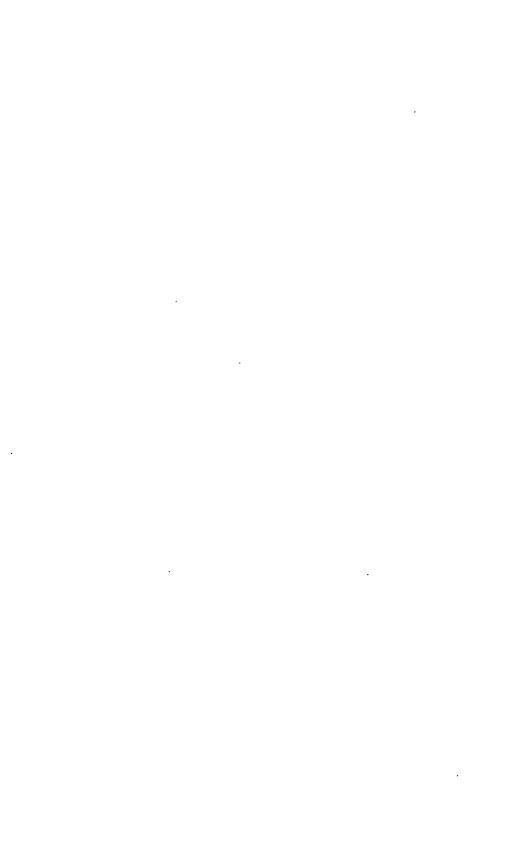



### समता स्वाध्याय माला

# श्री सुखविपाक सूत्रम्

(१) तेणं कालेणं तेणं समएणं रायगिहे णामं णयरे होत्था। रिद्धित्थिमियसमिद्धे गुणिसलए चेइए सुहम्मे अणगारे समोसढे। जंबू जाव पज्जुवासइ-एवं वयासि जइ णं भंते! समणेणं भगवया महावीरेणं जाव संपत्तेणं दुहिववागाणं अयमछे पण्णत्ते। सुहिववागाणं भंते! समणेणं भगवया महावीरेणं जाव संपत्तेणं के अष्ठे पण्णत्ते? तएणं से सुहम्भे अणगारे जंबू अणगारं एवं वयासि एवं खलु जंबू! समणेणं भगवया महावीरेणं जाव संपत्तेणं सुहिववागाणं दस अज्झयणा पण्णत्ता। तंजहा-सुबाहू, भद्दनंदी य सुजाए, सुवासवे, तहेव जिणदासे, धणवई, य महब्बल्ले, भद्दनंदी, महचंदे वरदत्ते।

जइ णं भंते! समणेणं भगवया महावीरेणं जाव संपत्तेणं सुहिववागाणं दस अज्झयणा पण्णत्ता। पढमस्स णं भंते! अज्झयणस्स सुहिववागाणं समणेणं भगवया महावीरेणं जाव संपत्तेणं के अठ्ठे पण्णते? तएणं से सुहम्मे अणगारे जंबू अणगारं एवं वयासि=एवं खलु जंबू! तेणं कालेणं तेणं समएणं हित्थसी से णामं णयरे होत्था। रिद्धित्थिमियसिमद्धे। तत्थणं हित्थसीसस्स णयरस्स बहिया उत्तरपुरित्थिमे दिसीभाए एत्थणं पुष्फकरंडए णामं उज्जाणे होत्था। सब्वउ य पुष्फफलसिमद्धे, रम्मे नंदणवणप्पगासे पासाइए ४। तत्थणं कयवणमालिपयस्स जक्खस्स जक्खायतणे होत्था दिब्वे।

तत्थ णं हित्थसीसे णयरे अदीणसत्तू नामं राया होत्था। महया हेमबंते रायवण्णाउ। तस्स णं अदीणसत्तुस्स रण्णो धारिणी पामोक्खं देवी सहस्सं उरोहेया वि होत्था। तए णं सा धारिणी देवी अन्नया कयाई तंसिं तारिसगंसि वासभवणंसि सीहं सुमिणे जहा मेहजम्मणं तहा भाणियळं। णवरं सुबाहुकुमारे जाव अलं भोगसमत्थे यावि जाणंति २ त्ता अम्मापियरो पंच पासायवडिसगसयाइं करेंति अब्भुग्गयमुसियपहसाएवि भवणं।

एवं जहा महब्बलस्स रण्णो। णवरं पुष्फचूला पामोक्खाणं पंचण्हं रायवरकण्णा सयाणं एग दिवसेणं पाणि गेण्हावेइ तहेव पंचसइओ दाउ जाव उप्पिंपासाय बरगते फुष्ठमाणा जाव विहरंति। तेणं कालेणं तेणं समएणं समणे भगवए महावीरे समोसढे। परिसा निग्गया अदीणसत्तू जहा कोणिए निग्गए। सुबाहुकुमारे वि जहा जमाली तहा रहेणं निग्गए। जाव धम्मो कहिउ राया परिसा पडिगया।

तए णं से सुबाहुकुमारे समणस्स भगवओ महावीरस्स अंतिए धम्मं सोच्चा निसम्म हट्ट तुट्ठे ५ उठाए उठेइ जाब एवं वयासि सदहामि णं भंते! निग्गंथं षावयणं जाव जहाणं देवाणुप्पियाणं अंतिए बहवे राईसर सत्थबाह पभइउ मुंडे भवित्ता आगाराउ अणगारियं पव्वइया। नो खलु अहं, तहा संचाएमि मुंडे भवित्ता आगाराउ अणगारियं पव्वइत्तए अहं णं देवाणुष्पियाणं अंतिए पंचाणुव्वयाइं सत्तसिक्खावयाइं दुवालसविहं-गिहधम्मं पडिव्बजिस्सामि। अहा सुयं देवाणुष्पिया। मा पडिबंधं करेह।

तए णं से सुबाहुकुमारे समणस्स भगवओ महावीरस्स अंतिए पंचाणुब्बयाइं सत्तसिक्खाव्वयाइं पडिवज्जइ २ त्ता, तामेव चाउघंटं दुरुहइ २ ता जामेव दिसं आस रहं पाउभूए तामेव दिसं पडिगए दुवालस विहं गिहिधम्मपडिवज्जीसामी। तेणं कालेणं तेणं समएणं समणस्स भगवओ महावीरस्स जेड्ठे अंतेवासी इंदभूई णामं अणगारे जाव एवं वयासी।

अहो णं भन्ते! सुबाहुकुमारे इष्ठे इष्ठरूवे १ कंते कंतरूवे १ पिये पियरूवे ३ मणुन्ने मणुन्नरूवे ४ मणामे मणामरूवे ५ सोमे सुभगे पियदंसणे सुरूवे; बहुजणस्स वि य णं भंते! सुबाहुकुमारे इष्ठे इष्ठरूवे ५ सोमे जाव सुरूवे। साहुजणस्स वि यणं भंते! सुबाहु कुमारे इष्ठ इष्ठ सूवे ५ जाव सुरूवे सुबाहुणा भंते! कुमारेण इमे एयारूबा उराला माणुस्सरिखी किण्णा लद्धा किण्णा पत्ता किण्णा अभिसमण्णागया?। को वा एस आसी पुव्वभवे कि नामए वा कि गोत्तए वा कि वा दच्चा कि वा भोच्चा कि वा समायरित्ता कस्स वा तहारूबस्स समणस्स वा अंतिए एगमवि

आयरिय धम्मियं सुवयणं सोच्चा जेणं इमे इयारूवा माणुस्सरिद्धी लद्धा पत्ता अमिसमण्णागया।

एवं खलु गोयमा! तेणं कालेणं तेणं समएणं इहेव जंबूद्दीवे दीवे भारहे वासे हित्थणाउरे णामं णयरे रिद्धित्थिमियसिमद्धे वण्णउ। तत्थ णं हित्थणाउरे णयरे, सुमुहे णामं गाहावई परिवसइ अड्ढे दित्ते जाव अपिरभूए। तेणं कालेणं तेणं समएणं धम्मघोसे णामं थेरे जाइसंपन्ने जहेव सुहुम सामी, तहेव पंचिहं समणसएहिं सिद्धं संपरिबुडे पुव्वा णुपुव्विं चरमाणे गामाणुगामं दुइज्जमाणे जेणेव हित्थणाउरे णयरे जेणेव सहस्सं वबणे उज्जाणे तेणेव उवागच्छइ २ ता अहा पिड्हेवं उग्गहं उग्गिण्हइ २ ता संजमेणं तवसा अप्पाणं भावेमाणे विहरइ।

तेणं कालेणं तेणं समएणं धम्मघोसाणं थेराणं अंतेवासी सुदत्ते णामं अणगारे उराले जाव तेउलेसे मासं मासेणं खममाणे विहरइ तएणं सुदत्ते अणगारे मासखमणपारणगंसि पढमाए पोरिसीए सज्झायं करेइ बियए पोरिसीए झाणं झियाएइ। जहा गोयमे तहेब धम्मघोसं थेरं आपुच्छइ जाव अडमाणे सुमुहस्स गाहावइस्स गिहं अणुपविट्ठे तएणं से सुमुहे गाहावई सुदत्तं अणगारं एज्जमाणं पासइ २ ता हट्ट तुट्ठे आसणाउ अब्भुठेइ २ ता पायपीढाउ पच्चोरुहइ २ ता पाउयाउ उमुयित २ ता एगसाडियं उत्तरासगं करेइ २ ता सुदत्तं अणगारं सत्तष्ठपयाइं अणुगच्छइ २ ता तिखुत्तो आयाहिणं पयाहिणं करेइ २ ता वंदइ णमंसइ २ ता जेणेव भत्तघरे तेणेव उवागच्छइ २ ता सयहत्थेण विउलं असणं पाणं खाइमं साइमं पडिलाभिस्सामि त्ति कट्टु तुट्ठे पडिलाभेमाणे वि तुट्ठे पडिलाभिएत्ति तुट्ठे।

तए णं तस्स सुमुहस्स गाहावइस्स तेणं दव्वसुद्धेणं दावग सुद्धेणं पिडिगाह व सुद्धेणं तिविहेणं तिकरण सुद्धेणं सुदत्ते अणगारे पिडिलाभिए समाणे संसारे पिरत्तीकए, मणुस्साऊए निबद्धे गिहंसि य से इमाइं पंच दिव्वाइं पाउमूयाइं। तं जहा-वसुहारा बुद्धा १ दसद्धवण्णे कुसुमे निवाइए १ चेलुक्खेवेकए ३ आहयाउ देवदुंदुही उ अंतरा वियणं आगासंसि अहो दाणं महोदाणं घुट्ठे य ५। तए णं हत्थिणाउरे णयरे सिंघाडग जाव पहेसु बहुजणो अण्णमण्णस्स एव माइएइ ४ धन्नेणं देवाणुप्पिया सुमुहे गाहावई सुकय पुण्णे कयलक्खणे सुलद्धेणं माणुस्स जम्मे सुकयत्थरिद्धी य।

तए णं से सुमुहे गाहावई बहूइं वासासयाइं आउयं पालेइ २ ता कालमासे कालं किच्चा इहेव हिल्थिसीसे णयरे अदीणसत्तुरण्णो धारिणी देवीए कुच्छिंसि पुत्तताए उववण्णे। तए णं सा धारिणी देवी सयणिज्जंसि सुत्तजागरा-आउहीरमाणी २ तहेव सीहं पासइ। सेसं तं चेव उप्पिंगपासाए विहरइ। तं एवं खलु गोयमा! सुबाहुणा कुमारेणं इमे एयारूवा माणुस्सरिद्धी लद्धा पत्ता अभिसमण्णागया। पभूणं भंते! सुबाहुकुमारे देवाणुप्पियाणं अंतिए मुंडे भवित्ता आगाराउ अणगारियं पव्वइत्तए? हंता पभू तहेणं। से भगवं गोयमे समणं भगवं महावीरं वंदइ णमंसइ २ ता संजमेणं तवसा अप्पाणं भावेमाणे विहरइ।

तए णं से समणे भगवं महावीरे अण्णया कयाइं हिल्थिसीसाउ णयराउ पुष्फकरंडयाउ उज्जाणाउ कयवणमालिप्पियस्स जक्खस्स जक्खायतणाउ पिडिनिक्खमइ २ त्ता बिहया जणवयिवहारं विहरइ। तए णं से सुबाहुकुमारे समणोवासए जाए अभिगयजीवाजीवे जाव पिडिलाभेमाणे विहरइ। तए णं से सुबाहुकुमारे अण्णया कयाइं चाउदसड-पुण्णमासिणोसु जेणेव पोसहसाला तेणेव उवा गच्छइ २ त्ता पोसहसाला पमुज्जइ २ ता उच्चारपासवणं भूमिं पिडिलेइ २ त्ता दब्भसंथारगं संथरेइ २ त्ता, दब्भसंथारगं दुरूहइ २ ता अट्टमभत्तं पिडिगण्हइ २ ता पोसह सालाए पोसहिए अट्टम भत्तिए पोसहं पिडिजागरमाणे विहरइ।

तए णं तस्स सुबाहुस्स कुमारस्स पुव्वरत्तावरत्तकाले धम्मजागिरयं जागरमाणस्स इमे एयारूवे अज्झित्थिए १।। समुप्पन्ने-धण्णाणं ते गामा-गर-णगरस्स जाव सिन्नवेसा जत्थ णं समणे भगवं महावीरे विहरइ। धन्नाणं ते राईसरं जावं सत्थवाह पभइउ जेणं समणस्स भगवओ महावीरस्स अंतिए मुंडे भिवत्ता आगाराओ अणगारियं पव्वइयंति धण्णाणं ते राईसरं जाव सत्थवाह पभइउजेणं समणस्स भगवओ महावीरस्स अंतिए धम्मं पिडसुणंति तं जइ णं समणे भगवं महावीरे पुव्वाणुपुव्वं चरमाणे गामाणुगामं दूइज्जमाणे इहमागच्छेज्जा जाव विहरेज्जा। तए णं अहं समणस्स भगवओ महावीरस्स अंतिए मुंडे भिवत्ता जाव पव्वएज्जा।

तए णं समणे भगवं महावीरे सुबाहुस्स कुमारस्स इमं एयारूवं अज्झित्थयं जाव वियाणित्ता पुव्वाणुपुव्विं चरमाणे जाव गामाणुगामं दृइज्जमाणे जेणेव हित्थीसीसे णयरे जेणेव पुष्फकरंडे उज्जाणे जेणेव कयवणमालिपयस्स जक्खस्स जक्खायतणे तेणेव उवागच्छइ २ त्ता अहापडिरूवं उग्गहं उगिण्हित्ता संजमेणं तवसा अप्पाणं भावेमाणे विहरइ। परिसा, राय निग्गया। तए णं तस्स सुबाहुस्स कुमारस्स तं महया जहा पढमं तहा निग्गओ। धम्मो कहिआ परिसा राया पडिगया।

तए णं से सुबाहुकुमारे समणस्स भगवओ महावीरस्स अंतिए धम्मं सोच्चा निस्सम्म हट्ठ-तुट्ठे। जहा मेहो तहा अम्मापियरो आपुच्छड़ निखमणाभिसेओ तहेव जाव अणगारे जाए इरिया समिए जाव गुत्तबंभयारी। तए णं से सुबाहु अणगारे समणस्स भगवओ महावीरस्स तहारूवाणं थेराणं अंतिए सामाइयमाइयाइं एक्कारस्स अंगाइं अहिज्जइ २ त्ता बहूहिं चउत्थछट्ठऽट्ठभत्तओ विहाणेहिं अप्पाणं भावित्ता बहूइं वासाइं सामण्णपरियागं पाउणित्ता मासियाए संलेहणाए अप्पाणं झूसित्ता सिट्ठं भत्ताइं अणसणाइं छेदित्ता आलोइयं पिडक्कते समाहिपत्ते कालमासे कालं किच्चा सोहम्भे कप्पे देवताए उववण्णे।

से णं ताउ देवलोगाओ आउक्खएणं भवक्खएणं ठिइक्खएणं अणंतरं चयं चइत्ता माणुस्सं विग्गहं लिभिहिइ २ त्ता केवलबोहिं बुज्झिहिए २ त्ता तहारूवाणं थेराणं अंतिए मुंडे भिवत्ता जाव पव्वइस्सइ। से णं तत्थ बहूइं वासाइं सामण्णपिरयागं पाउणिहिइ २ त्ता आलोइयं पिडक्कंते समाहिपत्ते कालमासे कालं किच्चा सणंकुमारे कप्पे देवत्ताए उववण्णे। से णं तओ देवलोगाउ माणुस्सं जाव पव्वज्जा बंभलोए। ततो माणुस्सं महासुक्के।। ततो माणुस्सं आणए देवे। ततो माणुस्सं। ततो आरणे। ततो माणुस्सं सव्वट्टसिद्धे।

से णं ताउ अणंतरं चयं चड़त्ता महाविदेहे वासे जाव अड्ढे जहा दृढ़पड़न्ने सिज्झिहिति बुज्झिहिति मुच्चिहिति परिनिव्वाहिति सव्वदुक्खाणमंतं करेहिति। एवं खलु जंबू। समणेणं भगवया महावीरेणं जाव संपत्तेणं सुहविवागाणं पढ़मस्स अज्झयणस्स अयमट्ठे पण्णत्ते त्तिबेमि।

#### इइ सुहविवागस्स पढमं अज्झयणं सम्मत्तं।।१।।

(२) बितियस्स उक्खेवओ। एवं खलु जंबू! तेणं कालेणं तेणं समएणं उसभपुरे णामं णयरे थूभकरंडगं उज्जाण। धण्णो जक्खो। धणवहो राया सरस्सई देवी। सुमिणदसणं कहणं जम्म बालत्तणं कलाउ य जोवणे पाणिगहणं दाउ पासादय भोगा य जहा सुवाहुस्स णवरं

कुमारे। सिरीदेवी पामोक्खाणं पंचसया कन्ना पाणिगहणं। सामिस्स समोसरणं सावगधम्मं पडिवज्ने पुळ्यभवं पुच्छा महाविदेह वासे पुंडिरिगिणि नगरीए विजए कुमारे जुगबाहू तित्थयरे पडिलाभिए मणुस्साऊए निबद्धे इहंउववण्णे। सेसं जहा सुबाहुस्स जाव महाविदेहेवासे सिज्झिहिति बुज्झिहिति मुच्चिहिति परिनिळ्वाहिति स्ववदुक्खाणमंतं करेहिति। एवं खलु जंबू! समणेणं भगवया महावीरेणं जाव संपत्तेणं सुहविवागाणं बितियस्स अज्झ्यणस्स अयमट्टे पण्णत्ते त्तिबेमि।

इइ सुहविवागस्स बीयं अज्झयणं सम्मत्तं।।२।।

(३) तइयस्स उक्खेवओ। वीरपुरे णामं णयरे। मणोरमे उज्जाणे वीरकण्हे जक्खे, मित्तेराया सिरीदेवी सुजाए कुमारे। बलसिरि पामोक्खाणं पंचसयाकन्ना। सामी समोसिरए। पुळ्वभळ्वं पुच्छा। उसुयारे णयरे उसभदत्ते गाहावई पुष्फदंते अणगारे पिडलाभिए मणुस्साऊए निबद्धे इहं उववण्णे जाव महाविदेहे वासे सिज्झिहिति।

इइ सुहविवागस्स तइयं अज्झयणं सम्मत्तं।।३।।

- (४) चउत्थस्स उक्खेवओ। विजयपुरे णयरे। णदणवणे उज्जाणे। असोगो जक्खो। वासवदत्ते राया। कण्हिसरीदेवी। सुवासवे कुमारे। भद्दा पामोक्खाणं पंचसया कन्ना जाव षुव्वभव्वं पुच्छा। कोसंवी णयरी। धणपालो राया। वेसमणभद्दे अणगारे पडिलाभिए इह उववण्णे जाव सिद्धे।
- (५) पंचमस्स उक्खेवओ। सोगंधियाणयरी। नीलासोगे उज्जाणे सुकालो जक्खो। अपिहहयो राया सुकण्हादेवी महचंदे कुमारे। तस्स अरहदत्ता भारिया। जिणदासो पुत्तो। तित्थयरागमणं जिणदासो पुव्वभवं पुच्छा। मज्झिमया नयरी मेहरहे राया। सुधम्मे अणगारे पिहलाभिए जाव सिद्धे।

### इइ सुहविवागस्स पंचम अज्झयणं सम्मत्तं।।५।।

(६) छ्रहस्स उक्खेवओ। कणगपुरे णयरे। सेयासोये उज्जाणे वीर भद्दो जक्खो। पियचंदे राया। सुभद्दादेवी। वेसमणे कुमारे जुवराया। सिरीदेवी पामोक्खाणं पंचसया। तित्थयरागमणं धणवई जुवरायपुत्ते जाव पुळ्वभवं पुच्छा। मणिवइयाणयरी मित्तेराया संभूइविजए अणगारे पडिलाभिए जाव सिद्धे।।६।। (७) सत्तमस्स उक्खेवओ। महापुरे णयरे। रत्तासोगे उज्जाणे। रत्तपाउ जक्खो। बले राया सुभद्दादेवी। महाबले कुमारे। रत्तवई पामोक्खाणं पंचसया कन्ना। तिथयरागमणं जाव पुव्वभवं पुच्छा। मणिपुरे णयरे। णागदत्ते गाहावई इंददत्ते अणगारे पडिलाभिए जाव सिद्धे।

#### इइ सुहविवागस्स सत्तमं अज्झयणं सम्मत्तं।।७।।

(८) अट्टमस्स उक्खेवओ। सुघोसे णयरे। देवरमणे उज्जाणे। वीरसेणो जक्खो। अज्झुणो राया। रत्तवई देवी। भद्दनंदी कुमारे। सिरीदेवी पामोक्खाणं पंचसया कन्ना जाव पुव्वभवं पुच्छा। महाघोसे णयरे। धम्मघोसे गाहावई। धम्मसीहे अणगारे। पडिलाभिए जाव सिद्धे।

#### इइ सुहविवागस्स अठ्ठमं अज्झयणं सम्मत्तं।। ८।।

(१) नवमस्स उक्खेवओ। चंपा णयरी पुण्णभद्दे उज्जाणे पुण्णभद्दो जक्खो। दत्ते राया। रत्तवई देवी। महचंदे कुमारे। जुवराया सिरीकता पामोक्खाणं पंचसया कन्ना जाव पुव्व भव्वं पुच्छा। तिगिच्छा णयरी। जियसत्तुराया धम्मविरिए अणगारे पडिलाभिए जाव सिद्धे।

#### इइ सुहविवागस्स नवमं अज्झयणं सम्मत्तं।।६।।

(१०) जइ णं भंते! दसमस्स उक्खेवओ। एवं खलु जंबू! तेणं कालेणं तेणं समएणं साइए णामं णयरे होत्था। उत्तरकुरु उज्जाणे पासाभिउ जक्खो मित्तनंदी राया। सिरीकंता देवी। वरदत्ते कुमारे वीरसेणा पामोक्खाणं पंचदेवी सया। तित्थयरागमणं सावगधम्मं पुळ्वभवं पुच्छा। सयदुवारे णयरे। विमलवाहणे राया। धम्मरुई अणगारे पिडलाभिए मणुस्साऊए निबद्धे इह उववण्णे। सेसं जहा सुबाहुस्स चिंता जाव पवज्जा कप्पंतिरए जाव सळ्वहसिद्धे। तओ महाविदेहे जहा दढ़पइण्णे जाव सिज्जिहिति ५। एवं खलु जंबू! समणेणं भगवया महावीरेणं जाव संपत्तेणं सुहविवागाणं दसमस्स अज्झयणस्स अयमट्टे पण्णत्ते सेवं मते २ तिबेभि।

#### इइ सुहविवागस्स दसमं अज्झयणं सम्मत्तं।

णमो सुयदेवाए विवागसुयस्स दो सुयखंधा दुहविवागे य सुहविवागे य। तत्थ दुहविवागे दस अज्झयणा एक्कसरगा दससु चेव दिवसेसु उद्दिसिजंति। एवं सुहविवागे वि सेसं जहा आयारस्स।।१०।।

।।इति सुखविपाकसूत्रम्।।

# उववाई सूत्र

#### बावीस गाथाएँ

किं पिंडिहया सिद्धा? किंह सिद्धा पइंडिया?। किं वोंदिं चड़त्ता णं, कत्थ गंतूण सिज्झई।।१।। अलोगे पडिहया सिद्धा, लोयगो य पडिट्ठिया। इहबोंदिं चइत्ता णं, तत्थ गंतूण सिज्झई।।२।। जं संठाणं तु इहं भवं चयं तस्स चरिमसमयंमि। आसी य पएसघणं तं संठाणं तहिं तस्स।।३।। दीहं वा हस्सं वा जं चरिमभवे हवेज्ज संठाणं। तत्तो तिभागहीणं सिद्धाणोगाहणा भणिया।।४।। तिण्णि सया तेत्तीसा धणुत्तिभागो य होइ बोधव्वा। एसा खलु सिद्धाणं उक्कोसोगाहणा भणिया।।५।। चत्तारि य रयणीओ रयणिति भागूणिया य बोधव्वा। एसा खलु सिद्धाणं मज्झिमओगाहणा भणिया।।६।। एक्को य होइ रयणी साहीवा अंगुलाइ कट्ठ भवे। एसा खलु सिद्धाणं जहण्णओगाहणा भणिया।।७।। ओगाहणाए सिद्धा भवत्तिभागेण होइ परिहीणा। संठाणमणित्थं थं जरामरणविष्यमुक्काणं।। ८।। जत्थ य एगो सिद्धो तत्थ अणंता भवक्खयविमुक्का। अण्णोण्णसमोगाढ़ा पुट्टा सब्वे य लोगंते।।६।। फुसइ अणंते सिद्धे सव्वपएसेहि णियमसो सिद्धो। ते वि असंखेज्जागुणा देसपएसेहिं जे पुट्टा।।१०।। असरीरा जीवघणा उवउत्ता दंसणे य णाणे य। सागारमणागारं लक्खणमेयं तु सिद्धाणं।।१९।। केवलणाणुवउत्ता जाणेहिं सळ्वभावगुणभावे। पासंति सव्वओ खलु केवलदिद्विअणंताहिं।। १२।। णवि अत्थि माणुसाणं तं सोक्खं णविय सव्वदेवाणं। सिद्धाणं सोक्खं अव्वाबाहं उवगयाणं।।१३।। जं देवाणं सोक्ख सव्बद्धापिंडियं अणंतगुणं। ण य पावइ मुत्तिसुहं णंताहिं वि वग्गवग्गूहि।।१४।। सिद्धस्स सुहो रासो सव्वद्धापिंडिओ जड़ हवेज्जा। सोणंतवगभडओ सळ्वागासे ण माएज्जा।।१५।। जह णाम कोई मिच्छो णगरगुणे बहुविहे वियाणंतो। ण चएड परिकहेउं उवमाए तहिं असंतीए।।१६।। इय सिद्धाणं सोक्खं अणोवमं णितथ तस्स ओवम्मं। किंचि विसेसेणेतो ओवम्ममिणं सुणह वोच्छं।।१७।। जह सव्वकामगुणियं पुरिसो भोत्तूण भोयणं कोई। तण्हाछुहाविमुक्को अच्छेज्ज जहा अमियतित्तो।। १८।। इय सव्वकालितत्तो अतुलं निव्वाणमुवगया सिद्धा। सासयमव्वाबाहं चिट्टंति सुही सुहं पत्ता।।१६।। सिद्धत्ति य बुद्धत्ति य पारगयत्ति य परंपरगयति। उम्मुक्ककम्मकवया अजरा अमरा असंगा य।।२०।। णिच्छिण्णसव्वदुक्खा जाइजरामरणबंधणविमुक्का। अव्वाबाहं सुक्खं अणुहोंती सासयं सिद्धा।।२९।। अतुलसुहसागरगया अव्वाबाहं अणोवभं पत्ता। सव्वमणागयमद्धं चिट्ठंति सुहं सुहि पत्ता।।२२।।



# ।।सूत्रकृताङ्ग सूत्रे वीरस्तुत्याख्यं (पुच्छिस्सुणं) षष्टमध्ययनं।।

पुच्छिसु णं समणा माहणा य. अगारिणो या परतित्थिआ य। से केइ णेगंतहियं धम्ममाहु, अणेलिसं साहुसमिक्खयाए।।१।। कहं च णाणं कह दंसणं से, सीलं कहं नायसुयस्स आसि?। जाणासि णं भिक्खु जहातहेणं, अहासुयं वूहि जहा णिसंतं।।२।। खेयन्नए से कुसले-महेसी, अणंतनाणी य अणंतदंसी। जसंसिणो चक्खुपहे ठियस्स, जाणाहि धम्मं च धिइं च पेहि।।३।। उडूढं अहे यं तिरियं दिसासु, तसा य जे थावर जे य पाणा। से णिच्चणिच्चेहि सभिक्ख पन्ने, दीवे व धम्मं समियं उदाहु।।४।। से सव्वदंसी अभिभ्यनाणी, णिरामगंधे धिइमं ठियप्पा। अणुत्तरे सव्वजगंसि विज्जं, गंथा अईए अभए अणाऊ।।५।। से भूइपण्णे अणिए अचारी, ओहंतरे धीरे अणंतचक्खू। अणुत्तरं तप्पइ सूरिए वा, वइरोयणिन्दे व तमं पगासे।।६।। अणुत्तरं धम्ममिणं जिणाणं, णेया मुणी कासव आसुपन्ने। इंदेव देवाण महाणुभावे, सहस्सणेया दिवि णं विसिद्धे।।७।। से पन्नया अक्खयसागरे वा, महोदही वावि अणंतपारे। अणाइले वा अकसाइ मुक्के(भिक्खु), सक्के व देवाहिवई जुईमं।।६।।

से वीरिएणं पडिपुन्नवीरिए, सुदंसणे वा णगसव्वसेडे।
सुरालए वा सि मुदागरे से, विरायए णेगगुणोववेए।।६।।
सयं सहस्साण उ जोयणाणं, तिकंडगे पंडगवेजयंते।
से जोयणे णवणवइ सहस्से, उड़ढ़ुस्सितो हेट्ट सहस्समेगं।।१०।।
पुट्टे णमे चिट्टइभूमिवटिए, जं सूरिया अणुपरिवट्टयंति।
से हेमवन्ने वहुनंदणे य, जंसी रहं वेदयंती महिंदा।।११।।

से पव्वए सदमहप्पगासे, विरायइ कंचणमद्ववन्ने। अणुत्तरे गिरिसु य पव्वदुग्गे, गिरीवरे से जलिएव भोमे।।१२।। महीए मज्झिम ठिए णगिंदे, पन्नायते सूरिए सुद्धलेसे। एवं सिरीए उ स भूरिवन्ने, मणोरमे जोयइ अच्चिमाली।।१३।। सुदंसणस्सेव जसो गिरिस्स, पवुच्चइ महतो पव्वयस्स। एतोवमे समणे नायपुत्ते, जाइजसोदंसणनाणसीले।।१४।। गिरीवरे वा निसहोऽऽययाणं, रुयए व सेट्टे वलयायताणँ। तओवमे से जगभूइपन्ने, मुणीण मज्झे तमुदाहु पन्ने।।१५।। अणुत्तरं धम्ममुई-रइत्ता, अणुत्तरं झाणवरं झियाइं। सुसुक्कसुक्कं अपगंडसुक्कं, सिखंदुएगंतवदातसुक्कं।।१६।। अणुत्तरगं परमं महेसी, असेसकम्मं स विसोहइत्ता। सिद्धिं गए साइमणंतपत्ते, नाणेण सीलेण य दंसणेण।।१७।। रुक्खेसु णाए जह सामली वा, जंसि रइ वेदयइ सुवन्ना। वणेसु वा णंदणमाहु सेट्टं, नाणेण सीलेण य भूइपन्ने।।१८।। थणियं व सद्दाण अणुत्तरे उ, चंदो व ताराण महाणुभावे। गंधेसु वा चंदणमाहु सेट्टं, एवं मुणीणं अपडिन्नमाहु।।१६।। जहा सर्यंभू उदहीण सेट्ठे, नागेसु वा धरर्णिदमाहु सेट्ठे। खोओदए वा रस वेजयंते, तवोवहाणे मुणिवेजयंते।।२०।। हत्थीसु एरावणमाहु नाए, सीहो मियाणं सलिलाण गङ्गा। पक्खीसु वा गरुले वेणुदेवे, निव्वाणवादीणिह नायपुत्ते।।२१।। जोहेसु नाए जह वीससेणे, पुप्फेसु वा जह अरविंदमाहु। खत्तीण सेट्ठे जह दंतवक्के, इसीण सेट्ठे तह वद्धमाणे।।२२।। दाणाण सेहं अभयप्पयाणं, सच्चेसु वा अणवज्जं वयंति। तवेसु वा उत्तम बंभचेरं, लोगुत्तमे समणे नायपुत्ते।।२३।। ठिईण सेट्ठा लवसत्तमा वा, सभा सुहम्मा व सभाण सेट्ठा। निव्वाणसेट्ठा जह सव्वधम्मा, न नायपुत्ता परमत्थि नाणी।। २४।। पुढोवमे घुणइ विगयगेहि, न सण्णिहिं कुळ्वइ आसुपन्ने। तरित्तूं समुद्दं च महाभवोघं, अभयंकरे वीर अणंतचक्खू।।२५।। कोहं च माणं व तहेय मांय, लोभं चउत्थं अज्झत्थदोसा।
एयाणि वंता अरहा महेसी, ण कुळ्वई पाव ण कारवेइ।।२६।।
किरियाकिरियं वेणईयाणुवायं, अण्णाणियाणं पडियच्च ठाणं।
ये सळ्ववायं इइ वेयइत्ता, उठट्टिए संजम दीहरायं।।२७।।
से वारिया इत्थी सराइभत्तं, उवहाणवं दुक्खखयद्वयाए।
लोगं विदित्ता आरं परं च, सळ्वं पभू वारिय सळ्वारं।।२८।।
सोच्चा य धम्मं अरिहंतभासियं, समाहियं अट्ठपओवसुद्धं।
तं सदहाणा य जणा अणाऊ, इंदे व देवाहि व आगमिस्संति।।२६।।



# मोक्षमार्ग नामकं एकादशाध्ययनम्

कयरे मग्गे अक्खाए, माहणेणं मईमता! जं मगं उज्जु पावित्ता, ओहं तरइ दुत्तरं।।१।। तं मगं णुत्तरं सुद्धं, सव्वदुक्खविमोक्खणं। जाणासि णं जहा भिक्खु, तं णो बूहि महामुणी।।२।। जइ णो केइ पुच्छिज्जा, देवा अदुव माणुसा। तेसिं तु कयरं मग्गं, आइक्खेज्ज? कहाहि णो।।३।। जइ णो केइ पुच्छिज्जा, देवा अदुव माणुसा। जई णो केइ पुच्छिज्जा, देवा अदुव माणुसा। तेसिमं पडिसहिज्जा, मग्गसारं सुणेह मे।।४।। अणुपुळ्वेण महाघोरं कासवेण पञ्चेइयं,। जमायाय इओ षुळ्वं, समुद्दं ववहारिणो।।४।। अंतरिंसु तरंतेगे, तरिस्संति अणागया। तं सोच्चा पडिवक्खामि, जंतवो तं सुणेह मे।।६।। पुढवीजीवा पुढो सत्ता, अग्रजीवा तहाऽगणी। वाउजीवा पुढो सत्ता, तणरुक्खा सबीयगा।।७।।

अहावरा तसा पाणा, एवं छक्काय आहिया। एयावए जीवकाए, णावरे विज्जई काए।। ८।। अणुजुत्तीहिं, मइमं पडिलेहिया। सब्बे अक्कंतदुक्खा य, अओ सब्बे अहिंसया।।६।। एयं ख़ु णाणीणो सारं, जं न हिंसइ किंचणं। अहिंसा समयं चेव, एतावतं वियाणिया।।१०।। उड़ढं अहे य तिरियं च, जे केइ तसथावरा। सञ्बत्थ विरइं कुज्जा, संति निञ्वाणमाहियं।।१९।। पभ दोसे निराकिच्चा, ण विरुज्झेज्ज केणई। मणसा वयसा चेव, कायसा चेव अंतसो।।१२।। संवुडे से महापन्ने, धीरे दत्तेसणं चरे। एसणासमिए णिच्चं, वज्जयंते अणेसणं।।१३।। भूयाइं च समारंभ, तमुद्दिस्सा य जं कडं। तारिसं तु न गिण्हेज्जा, अन्नपाणं सुसंजए।।१४।। पूईकम्मं न सेविज्जा, एस धम्मे वुसीमओ। जं किंचि अभिकंखेज्जा, सब्वसो तं न कप्पए।। १५।। हणंतं णाणुजाणेज्जा, आयगुत्ते जीइंदिए। ठाणाणं संति सड्ढीणं, गामेसु नगरेसु वा।।१६।। तहा गिरं समारम्भ, अत्थि पुण्णंति णो वए। अहवा णित्थि पुण्णंति, एवं मेयं महत्मयं।।१७।। दाणह्या य जे पाणा, हम्मंति तस-थावरा। तेसिं सारक्खणहाए, तम्हा अत्थि ति णो वए।।१८।। जेसिं तं उवकप्पंति. अन्नपाणं तहावितं। तेसिं लाभंतरायंति, तम्हा णित्थिति णो घए।। १६।। जे य दाणं पसंसंति, वहमिच्छंति पाणिणं। जे य णं पडिसेहंति, वित्तिच्छेयं करंति ते।।२०।। दुहओवि ते ण भासंति, अत्थि वा नित्थे वा पुणो। आयं रयस्य हेच्चा णं, निव्याणं पाउणंति ते।।२१।।

निव्वाणं परमं बुद्धा, णक्खत्ताणं व चंदिमा। तम्हा सया जए दंते, निळ्वाणं संघए मुणी।।२२।। बुज्झमाणाण पाणाणं, किञ्चन्ताण सकम्मुणा। आघाइ साहु तं दीवं, पतिद्वेसा पवुच्चई।।२३।। आयगुत्ते सया दन्ते, छिन्नसोए अणासवे। जे धम्मं सुद्धमक्खाइ, पडिपुन्नमणेलिसं।।२४।। तमेव अविजाणन्ता, अबुद्धा बुद्धमाणिणो। बुद्धा मोत्ति य मन्नंता, अंत एते समाहिए।।२५।। ते य वीओदगं चेव, तमुहिस्सा य जं कडं। मोच्चा झाण झियायंति, अखेयन्ना (अ) समाहिया।। २६।। जहा ढंका य कंका य, कुलला मग्गुका सिही। मच्छेसणं झियायंति, झाणं ते कलुसाहमं।।२७।। एवं तु समणा एगे, मिच्छिद्दिही अणारिया। विसएसणं झियायंति, कंका वा कलुसाहमा।।२८।। सुद्धं मग्गं विराहित्ता, इइमेगे उ दुम्मई। उम्मगगया दुक्खं, धायमेसंति तं तहा।।२६।। जहा आसाविणिं नावं, जाइअंधो दुरूहिया। इच्छई पारमागंतुं, अंतरा य विसीयइ।।३०।। एवं तु समणा एगे, मिच्छिद्दिही अणारिया। सोयं कसिणभावन्ना, आगंतारो महब्भयं।।३१।। इमं च धम्ममायाय, कासवेण पवेदितं। तरे सोयं महाघोरं, अत्तत्ताए परिव्वए।।३२।। विरए गामधम्मेहिं, जे केई जगई जहा। तेसिं अत्तुवमायाए, थामं कुव्वं परिव्वए।।३३।। अइमाणं च मायं च, तं परिन्नाय पंडिए। सव्वमेयं णिराकिच्चा, णिब्बाणं संघए मुणी।।३४।। संघ-(इ)-ए साहधम्मं च, पावकम्मं णिराकरे। उवहाणवीरिए भिक्खू, कोहं माणं ण पत्थए।।३४।।

जे य बुद्धा अतिक्कंता, जे य बुद्धा अणागया। संति तेसिं पड्डाणं, भ्याणां जगई जहा।।३६।। अह णं वयमावन्नं, फासा उच्चावया फुसे। ण तेसु विणिहण्णेज्जा, वाएण व महागिरि।।३७।। संवुडे से महापन्ने, धीरे दत्तेसणं चरे। निब्बुडे कालमाकंखी, एवं—(यं) केवलिणोमयं।।३८।। ।। इति मोक्षमार्गनामकं एकादशमध्ययनम्।।



# ।।दशवैकालिक सूत्रम्।।

### दुमपुप्फिया पढमं अज्झयणं।।१।।

धम्मो मंगलमुक्किट्टं, अहिंसा संजमो तवो। देवावि तं नमंसन्ति, जस्स धम्मे सया मणो।।१।। जहा दुमस्स पुप्फेसु, भमरो आवियई रसं। ण य पुष्फं किलामेइ, सो य पीणेई अप्पयं।।२।। एमेए समणा मुत्ता, जे लोए संति साहुणो। विहंगमा व पुष्फेसु, दाण-भत्तेसणा रया।।३।। वयं च वितिं लब्भामो, ण य कोइ उवहम्मइ। अहागडेस् रीयंते, पुष्फेसु भमरा जहा।।४।। महुकारसमा बुद्धा, जे भवन्ति अणिस्सिया। नाणापिंडरया दन्ता, तेण बुच्चन्ति साहुणो।।त्ति बेमि।।१।।

इति दुमपुष्फियानामं पढममज्झयणं समत्तं।।१।।

### ।।अह सामण्णपुञ्वयं दुइअं अज्झयणं।।२।।

कहं नु कुज्जा सामण्णं, जो कामे न निवारए।

पए-पए विसीयंतो, संकप्पस्स वसं गओ।।१।।

बत्थ-गंध-मलंकारं, इत्थीओ सयणाणि य।

अच्छंदा जे न भुञ्जन्ति, न से चाइत्ति वुच्चई।।२।।

जे य कंते पिए भोए, लद्धे विपिष्टि कुव्वई।

साहीणे चयइ भोए, से हु 'चाइ'-ति बुच्चई।।३।।

समाए पेहाए परिव्वयंतो, सिया मणो निस्सरई बहिद्धा।

'न सा महंनोवि अहंपि तीसे' इच्चेव ताओ विणएज्ज रागं।।४।।

आयावयाही! चय सोगमल्लं, कामे कमाही कमियं सु दुक्खं।

छिन्दाहि दोसं विणएज्ज रागं, एवं सुही होहिसि सम्पराए।।४।।

पक्खन्दे जिलयं जोइं, धूमकेउं दुरासयं।
नेच्छिन्ति वन्तयं भोत्तुं, कुले जाया अगन्धणे।।६।।
धिरत्थु तेऽलसोकामी, जो तं जीवियकारणा।
वन्तं इच्छिस आवेउं, सेयं ते मरणं भवे।।७।।
अहं च भोगरायस्स, तं चऽिस अंधगविण्हणो।
मा कुले गंधणा होमो, सञ्जमं निहुओ चर।।६।।
जइ तं काहिसि भावं, जा जा दिच्छिस नारिओ।
वायाविद्धो व्व हडो, अद्विअप्पा भिवस्सिस।।६।।
तीसे सो वयणं सोच्चा, संजयाए सुभासियं।
अंकुसेण जहा नागो, धम्मे सम्पिडवाइओ।।१०।।
एवं करेन्ति सम्बुद्धा, पिडिया पिवयक्खणा।
विणियदृन्ति भोगेसु, जहा से पुरिसुत्तमो।।ति बेमि।।११।।

इति सामण्णपुव्वयं नामं अज्झयणं समत्तं।।२।।



## ।। अह खुड्डियायारकहा तइयं अज्झयणं।। ३।।

सञ्जमे सुट्ठिअप्पाणं, विप्पमुक्काण ताइणं।
तेसिमेयमणाइण्णं, निग्गंत्थाण महेसिणं।।१।।
उद्देसियं कीयगडं नियागं अभिहडाणि य।
राइ-भत्ते सिणाणे य, गंध मल्ले य वीयणे ।।२।।
सन्निही गिही-मत्ते य, रायपिण्डे किमिच्छए।
सम्वाहणा दन्तपहोयणा य, सम्पुच्छणा देह-पलोयणाय।।३।।

अट्टावए य नालीए, छत्तस्स य धारणट्टाए। तेगिच्छं पाहणा पाए, समारम्भं च जोइणो।।४।। सेज्जायर-पिण्डं च. आसन्दीपलीयङ्कए। गिहन्तरनिसेज्जा य, गायस्सुव्वदृणाणि य।। ४।। गिहिणो वेआवडियं. जा य आजीबवत्तिया। तत्तानिव्वुडभोइत्तं, आउरस्सरणाणि य।।६।। मूलए सिङ्गबेरे य, उच्छुखण्डे अनिव्वुडे। कन्दे मूले य सच्चित्ते, फले बीए य आमए।।७।। सोवच्चले सिन्धवे लोणे, रोमा-लोणे य आमए! सामुद्दे पंसु-खारे य, काला-लोणे य आमए।। ८।। ध्वणेत्ति वमणे य. वत्थीकम्मविरेयणे। अञ्जणे दन्तवणे य, गायब्भङ्गविभूसणे।।६।। सव्वमेयमणाइन्नं, निग्गंथाण महेसिणं। सञ्जमम्मि अ जुत्ताणं, लहुभूयविहारिणं।।१०।। पञ्चासवपरिण्णाया, तिगुत्ता छसु सञ्जया। पंचिनग्गहणा धीरा, निग्गन्था उज्जुदंसिणो।।१९।। आयावयन्ति गिम्हेसु, हेमन्तेसु अवाउडा। वासासु पडिसंलीणा, सञ्जया सुसमाहिया।।१२।। परिसहरिकदन्ता, ध्अमोहा जिइन्दिया। सव्वदुक्खपहीणट्टा, पक्कमन्ति महेसिणो।।१३।। दुक्कराइं करित्ताणं, दुस्सहाइ सिहत्तु य। केइऽत्थ देवलोएसु, केइ सिज्जन्ति नीरया।।१४।। खिवत्ता पुळ्वकम्माइं, सञ्जमेण तवेण य। सिद्धिमग्गमणुप्पत्ता, ताइणो परिनिवुडा।।त्ति बेमि।।१५।। इति खुड्डियायारकहा नाम तइयमज्झयणं समत्तं।।३।।



#### ।। अह छज्जीवणियानामं चउत्थ अज्झयणं।। ४।।

सुयं मे आउसं तेणं भगवया एवमक्खायं, इह खलु छज्जीवणिया नामज्झयणं समणेणं भगवया महावीरेणं कासवेणं पवेइया सुयक्खाया सुपन्नत्ता सेयं मे अहिज्झिउ अज्झयणं धम्मपण्णत्ती।।

कयरा खलु सा छज्जीवणिया नामज्झयणं समणेणं भगवया महावीरेणं कासवेणं पवेड्या सुयक्खाया सुपन्नत्ता सेय मे अहिज्झिउं अज्झयणं धम्मपण्णत्ती।।

इमा खलु सा छज्जीवणिया नामज्झयणं समणेणं भगवया महावीरेणं कासवेणं पवेइया सुयक्खाया सुपन्नत्ता सेयं मे अहिज्जि<sup>उं</sup> अज्झयणं धम्मपन्नत्ती।

तं जहा-पुढिव-काइया १, आउ-काइया २, तेउ-काइया ३, वाउ-काइया ४, वणस्सइ-काइया ४, तस-काइया ६। पुढवी चित्तमंतमक्खाया अणेग-जीवा पुढो सत्ता अन्नत्थ सत्थ-परिणएणं आऊ चित्तमन्तमक्खाया अणेग-जीवा पुढो-सत्ता अन्नत्थ सत्थ-परिणएणं। वाऊ चित्तमन्तमक्खाया अणेग जीवा पुढोसत्ता। अन्नत्थ सत्थ-परिणएणं। वाऊ चित्तमन्तमक्खाया अणेग-जीवा पुढो-सत्ता अन्नत्थ सत्थ-परिणएणं। वणस्सई चित्तमन्तमक्खाया अणेग-जीवा पुढो-सत्ता अन्नत्थ सत्थ-परिणएणं। तं जहा-अग्ग-बीया, मूल बीया, पोर बीया, खन्ध वीया, वीय-कहा, सम्मुच्छिमा, तण लया वणस्सइ काइया, स बीया, चित्तमन्तमक्खाया अणेग जीवा, पुढो सत्ता, अन्नत्थ सत्थ परिणएणं। से जे पुण इमे अणेगे वहवे तसा पाणा; तं जहा अंडया, पोयया, जराउया, रसया संसेइमा, सम्मुच्छिमा, अब्भिया, उववाइया, जेसिं केसिं च पाणाणं, अभिक्कन्तं, पडिक्कन्तं, सङ्खुचियं पसारियं रुयं, भन्तं, तिसयं, पलाइयं आगइ-गइ-विन्नाया, जे य कीडपयङ्गा जा य कुन्थु पिपीलिया, सब्वे बेइन्दिया, सब्वे तेइन्दिया, सब्वे चउरिन्दिया, सब्वे पञ्चिन्दिया, सब्वे तिरिक्खजोणिया, सब्वे नेरइया, सब्वे मणुआ, सब्वे देवा, सब्वे पाणा, परमाहम्मिआ, एसो खलु छट्ठो जीवनिकाओ तसकाओ त्ति पबुच्चइ।

इच्चेसिं छण्हं जीवनिकायाणं नेव सयं दण्डं समारम्भिज्जा, नेवन्नेहिं दण्डं समारम्भाविज्जा, दण्डं समारम्भ न्ते वि अन्ने न समणुजाणेज्जा, जावज्जीवाए तिविहं तिविहेणं मणेणं वायाए काएणं न करेमि न कारवेमि करन्तं पि अन्नं न समणुजाणामि। तस्स भन्ते पडिक्कमामि निन्दामि गरिहामि अप्याणं वोसिरामि।।

पढमे भन्ते! महळ्वए पाणाइवायाओ वेरमणं। सळ्वं भन्ते! पाणाइवायं पच्चक्खामि। से सुहुमं वा, बायरं वा, तसं वा, थावरं वा, नेव सयं पाणे अइवाइज्जा, नेवऽन्नेहि पाणे अइवायाविज्जा, पाणे अइवायन्तेऽिव अन्ने न समणुजाणेज्जा, जावज्जीवाए तिविहं तिविहेणं मणेणं वायाए काएणं न करेमि न कारवेमि करन्तंिप अन्नं न समणुजाणामि, तस्स भन्ते! पडिक्कमामि निन्दामि गरिहामि अप्पाणं वोसिरामि। पढमे भन्ते! महळ्वए उविष्ठओमि सळ्वाओ पाणाइवायाओ वेरमणं।।१।।

अहावरे दुच्चे भन्ते! महत्वए मुसावायाओ वेरमणं। सब्वं भन्ते! मुसावायं पच्चक्खामि। से कोहा वा, लोहा वा, भया वा, हासा वा, नेव सयं मुसं वइज्जा नेवऽन्नेहिं मुसं वायाविज्जा, मुसं वयन्तेवि अन्ते न समणुजाणेज्जा जावज्जीवाए, तिविहं तिविहेणं मणेणं वायाए काएणं न करेमि न कारवेमि करन्तंपि अन्तं न समणुजाणामि। तस्स भन्ते! पडिक्कमामि निन्दामि गरिहामि अप्पाणं वोसिरामि। दुच्चे भन्ते! महव्वए उवद्विओमि सव्वाओ मुसावायाओ वेरमणं।।?।।

अहावरे तच्चे भन्ते! महव्वए अदिन्नादाणाओ वेरमणं। सव्वं भन्ते! अदिन्नादाणं पच्चक्खामि। से गामे वा, नगरे वा, रण्णे वा, अप्यं वा, वहुं वा, अणुं वा, थूलं वा चित्तमन्तं वा, अचित्तमन्तं वा, नेव सयं अदिन्नं गिण्हिज्जा, नेवडन्नेहिं अदिन्नं गिण्हाविज्जा, अदिन्नं गिण्हन्तेऽवि अन्ने न समणुजाणेज्जा, जावज्जीवाए तिविहं तिविहेणं मणेण वायाए काएणं न करेमि न कारवेमि करन्तंपि अन्नं न समणुजाणामि। तस्स भन्ते! पडिक्कमामि निन्दामि गरिहामि अप्पाणं वोसिरामि। तच्चे भन्ते! महळ्वए उविद्विओमि सव्वाओ अदिन्नादाणाओ वेरमणं।।३।।

अहावरे चउत्थे भन्ते! महव्वए मेहुणाओ वेरमणं। सव्वं भन्ते! मेहुणं पच्चक्खामि। से दिव्वं वा, माणुसं वा, तिरिक्खजोणियं वा, नेव सयं मेहुणं सेविज्जा, नेवऽन्नेहिं मेहुणं सेवाविज्जा, मेहुणं सेवन्तेऽवि अन्ने न समणुजाणेज्जा! जावज्जीवाए तिविहं तिविहेणं मणेणं वायाए काएणं न करेमि न कारवेमि करन्तंपि अन्नं न समणुजाणामि। तस्स भन्ते! पडिक्कमामि निन्दामि गरिहामि अप्पाणं वोसिरामि। चउत्थे भन्ते! महव्वए उविहुओ सव्वाओ मेहुणाओ वेरमणं।।४।।

अहावरे पञ्चमे भन्ते! महव्वए परिग्गहाओ वेरमणं। सव्वं भन्ते! परिग्गहं पञ्चक्खामि। से अप्पं वा, बहुं वा, अणुं वा, थूलं वा, चित्तमन्तं वा अचित्तमन्तं वा। नेव सयं परिग्गहं परिगिण्हेज्जा, नेवऽन्नेहि परिग्गहं परिगिण्हाविज्जा परिग्गहं परिगिण्हन्तेऽवि अन्त न समणुजाणिज्जा। जावज्जीवाए तिविहं तिविहेणं मणेणं वायाए काएणं न करेमि न कारवेमि करन्तंपि अन्तं न समणुजाणामि। तस्स भन्ते। पडिक्कमामि निन्दामि गरिहामि अप्पाणं वोसिरामि। पञ्चमे भन्ते! महव्वए उविद्विओ परिग्गहाओ वेरमणं।।५।।

अहावरे छट्टे भन्ते! वए राइ-भोयणाओ वेरमणं। सव्व भन्ते! राइ-भोयणं पञ्चक्खामि। से असणं वा पाणं वा खाइमं वा साइमं वा। नेव सयं राइ भुञ्जिज्जा नेवऽन्नेहिं राइं भुञ्जाविज्जा, राइं भुञ्जतेऽवि अन्नं न समणुजाणेज्जा। जावज्जीवाए, तिविहं तिविहेणं मणेणं वायाए काएणं न करेमि न कारवेमि करन्तंपि अन्नं न समणुजाणामि। तस्स भन्ते! पडिक्कमामि निन्दामि गरिहामि अप्पाणं वोसिरामि। छट्टे भन्ते! वए उविद्योमि सव्वाओ राइ-भोयणाओ वेरमणं।।६।। इञ्चेयाइं पञ्च महव्वयाइं राइ-भोयण-वेरमण-छट्ठाइं अत्तिहि-यद्वियाए उवसंपज्जित्ता णं

से भिक्खू वा, भिक्खुणी वा, संजय-विरय-पडिहय-पञ्चक्खाय-पावकम्मे, दिआ वा, राओ वा, एगओ वा, परिसागओ वा, सुत्ते वा, जागरमाणे वा, से पुढिंव वा, भित्तं वा, सिलं वा, लेलुं वा, ससरक्खं वा कायं, ससरक्खं वा वत्थं, हत्थेण वा, पाएण वा, कहेण वा, किलिंचेण वा, अंगुलियाए वा, सिलागए वा, सिलागहत्थेण वा, न आलिहिज्जा, न विलिहिज्जा, न घिटिज्जा, न भिन्दिज्जा अन्नं न आलिहाविज्जा, न विलिहाविज्जा, न घहाविज्जा, न भिन्दाविज्जा। अन्नं आलिहन्तं वा, विलिहन्तं वा, घहंतं वा, भिन्दन्तं वा न समणुजाणिज्जा। जावज्जीवाए तिविहं तिविहेणं मणेणं वायाए काएणं न करेमि न कारवेमि करन्तंपि अन्नं न समणुजाणामि। तस्स भन्ते! पडिक्कमामि निन्दामि गरिहामि अप्पाणं वोसिरामि।।१।।

से भिक्खू वा, भिक्खुणी वा संजय-विरय-पिडहय-पच्चक्खाय-पावकम्मे, दिआ वा, राओ वा, एगओ वा, पिरसागओ वा, सुत्ते वा, जागरमाणे वा, से उदगं वा, ओसं वा, हिमं वा, मिहयं वा, करगं वा, हिरतणुगं वा, सुद्धोदगं वा, उदउल्लं वा कायं, उदउल्लं वा वत्थं, सिर्मिणद्धं वा कायं, सिर्मिणद्धं वा वत्थं, न आमुसिज्जा, न सम्फुसिज्जा, न आवीलिज्जा, न पवीलिज्जा, न अक्खोडिज्जा, न पक्खोडिज्जा, न आयाविज्जा, न पयाविज्जा, अन्नं न आमुसाविज्जा, न सम्फुसाविज्जा, न आवीलाविज्जा, न पवीलाविज्जा, न अक्खोडाविज्जा, न पक्खोडाविज्जा, न आयाविज्जा, न पयाविज्जा अन्नं आमुसन्तं वा, सम्फुसन्तं वा, आविलन्तं वा, पवीलन्तं वा, अक्खोडन्तं वा, पक्खोडन्तं वा, आयावन्तं वा, पयावन्तं वा न समणुजाणिज्जा, जावज्जीवाए, तिविहं तिविहेण मणेणं वायाए काएणं न करेमि न कारवेमि करन्तंपि अन्नं न समणुजाणामि। तस्स भन्ते! पिडक्कमामि निन्दामि गिरहामि अप्पाणं वोसिरामि।।२।।

से भिक्खू वा, भिक्खुणी वा, संजय-विरय पिडहय-पच्चक्खाय-पावकम्मे, दिआ वा, राओ वा, एगओ वा, पिरसा-गओ वा, सुत्ते वा, जागरमाणे वा, से अगिणं वा, इङ्गालं वा, मुम्मुरं वा, अच्चिं वा, जालं वा, अलायं वा, सुद्धागणिं वा, उक्कं वा, न उञ्जिज्जा, न घटिज्जा, न भिन्दिज्जा, न उज्जालिज्जा, न पज्जालिज्जा, न निव्वाविज्जा, अनं न उज्जाविज्जा, न घट्टाविज्जा, न भिन्दाविज्जा, न उज्जालाविज्जा, न पज्जालाविज्जा, न निव्वाविज्जा, अनं उञ्जन्तं वा, घट्टनं वा, भिन्दनं वा, उज्जालन्तं वा, पज्जालन्तं वा, निव्वावन्तं वा, न समणुजाणिज्जा जावज्जीवाए तिविहं तिविहेणं मणेणं वायाए काएणं न करेमि न कारवेमि करन्तंऽपि अन्नं न समणुजाणामि तस्स भन्ते! पडिक्कमामि निन्दामि गरिहामि अप्पाणं वोसिरामि।।३।।

से भिक्खू वा, भिक्खुणी वा, सजय-विरय-पिडहय-पच्चक्खाय-पावकम्मे, दिआ वा, राओ वा, एगओ वा, पिरसा-गओ वा, सुत्ते वा, जागरमाणे वा, से सिएण वा, विहुयणेण वा, तालियण्टेण वा, पत्तेण वा, पत्त-भङ्गेण वा, साहाए वा, साहाभंगेण वा, पिहुणेण वा, पिहुण-हत्थेण वा, चेलेण वा, चेलकन्नेण वा, हत्थेण वा, मुहेण वा, अप्पणो वा कार्य, वाहिरं वावि पुग्गलं न फुमिज्जा, न वीएज्जा, अन्नं न फुमाविज्जा, न विआविज्जा, अन्नं फुमन्तं वा, वीअंतं वा, न समणुजाणिज्जा जावज्जीवाए तिविहं तिविहेणं मणेणं वायाए काएणं न करेमि न कारवेमि करन्तंऽपि अन्नं न समणुजाणामि। तस्स भन्ते! पडिक्कमामि निन्दामि गरिहामि अप्पाणं वोसिरामि।।४।।

से भिक्खू वा, भिक्खुणी वा, संजय-बिरय-पिडहय-पच्चक्खाय-पावकम्मे, दिआ वा, राओ वा, एगओ वा, पिरसागओ वा, सुत्ते वा, जागरमाणे वा, से वोएसु वा, वीय पइट्टेसु वा, रुढेसु वा, रूढ पइट्टेसु वा, जाएसु वा, जाय-पइट्टेसु वा, हिरएसु वा, हिरय-पइट्टेसु वा, छिन्नेसु वा, छिन्न-पइट्टेसु वा, सिचत्तेसु वा, सिचत्त-कोलपिडिनिस्सएसु वा, न गच्छेज्जा, न चिट्टेज्जा, न निसीइज्जा, न तुयिट्टज्जा, अन्नं न गच्छाविज्जा, न चिट्टाविज्जा, न निसीयाविज्जा, न तुयट्टाविज्जा, अन्नं गच्छन्तं वा, चिट्टन्तं वा, निसीयन्तं वा, तुयट्टन्तं वा न समणु जाणिज्जा जावज्जीवाए तिविहं तिविहेणं मणेणं वायाए काएण न करेमि न कारवेमि करन्तं पि अन्नं न समणुजाणामि। तस्स भन्ते! पिडक्कमामि निन्दामि गरिहामि अप्पाणं वोसिरामि।।५।।

से भिक्खू बा, भिक्खुणी वा, संजय-विरय-पडिहय-पच्चक्खाय-पावकम्मे, दिआ वा, राओ वा, एगओ वा, परिसागओ वा, सुत्ते वा, जागरमाणे वा, से कीडं वा, पयंगं वा, कुन्थुं वा, पिपीलियं वा, हत्थंसि वा, पायंसि वा, बाहुंसि वा, उरूंसि वा, उदरंसि वा, सीसंसि वा, वत्थंसि वा, (पडिग्गहंसि वा, कंबलंसि वा, पायपुच्छणंसि वा) रयहरणंसि वा, गुच्छगंसि वा, उडगंसि वा, दण्डगंसि वा, पीढ़गंसि वा, फलगंसि वा, सेज्जंसि वा, संथारगंसि मा, अन्नयरंसि वा, तह-प्पगारे उवगरणजाए तओ सञ्जयामेव पडिलेहिय-पडिलेहिय-पमज्जिअ-पमज्जिअ एगन्तमवणिज्जा, नो णं सङ्घायमावज्जिज्जा।।६।।



अजयं चरमाणो अ, पाणभ्याइं हिंसइ। बन्धइ पावयं कम्मं, तं से होइ कडुअं फलं।।१।। अजयं चिट्टमाणो अ, पाणभ्याइं हिंसइ। बन्धड पावयं कम्मं, तं से होइ कडुअं फलं।।२।। अजयं आसमाणो अ, पाणभ्याइं हिंसइ। बन्धइ पावयं कम्मं, तं से होइ कडुअं फलं।।३।। अजय सयमाणो अ, पाणभ्याइं हिंसइ। बन्धइ पावयं कम्मं, तं से होइ कडुअं फलं।।४।। अजयं भुञ्जमाणो अ, पाणभ्याइं हिंसइ। बन्धइ पावयं कम्मं, तं से होइ कडुअं फलं।।१।। अजयं भासमाणो अ, पाणभ्याइं हिंसइ। बन्धइ पावयं कम्मं, तं से होइ कडुअं फलं।।६।। कहं चरे कहं चिट्ठे, कहमासे कहं सए। कहं भुञ्जन्तो भासन्तो, पावकम्मं न बन्धइ।।७।। जयं चरे जयं चिट्ठे, जयमासे, जयं सए। जयं भुञ्जन्तो भासंतो, पावकम्मं न बन्धइ।। ६।। सव्व-भूयप्प-भूयस्स, सम्मं भूयाई पासओ। पिहिआसवस्स दन्तस्स, पावकम्मं न बन्धइ।।६।। पढमं नाणं तओ दया, एवं चिट्ठइ सव्वसंजए। अन्नाणी किं काही, किंवा नाही य सेयपावगं।।१०।। सोच्या जाणाइ कल्लाणं, सोच्या जाणाइ पावगं। उभयंऽपि जाणई सोच्चा, जं सेयं तं समायरे।।१९।। जो जीवेऽवि न याणइ, अजीवेऽवि न याणइ। जीवाजीवे अयाणन्तो, कहं सो नाहीउ संजमं।।१२।। जो जीवेऽवि वियाणइ, अजीवेऽवि वियाणइ। जीवाजीवे वियाणन्तो, सो हु नाहिउ संजमं।।१३।। जया जीवमजीवे य. दोवि एए वियाणइ। गई बहुविहं, सञ्बजीवाण जाणइ।।१४।। तया जया गईं बहुविहं, सव्वजीवाण जाणइ। तया पुण्णं च पावं च, बन्धं मुक्खं च जाणइ।।१५।। जया पुण्णं च पावं च, बन्धं मुक्खं च जाणइ। तया निव्विन्दए भोए, जे दिव्वे जे य माणुसे।।१६।। जया निळ्विन्दए भोए, जे दिळ्वे जे य माणुसे। चयड संजोगं. सब्भिन्तर बाहिरं।।१७।। जया चयइ संजोगं, सब्भिन्तर बाहिरं। तया मुंडे भवित्ताणं, पव्वइए अणगारियं।।१८।। जया मुंडे भवित्ताणं, पव्वइए अणगारियं। सम्वरमुक्किडं, धम्मं फासे अणुत्तरं।।१६।। जया सम्वरमुक्किट्टं, धम्मं फासे अणुत्तरं। तया घुणइ कम्म-रयं, अबोहि-कलुसंकडं।।२०।। जया धुणइ कम्म-रयं, अबोहि-कलुसंकडं। तया सब्बत्त-ग नाणं. दंसणं चाभिगच्छड।।२१।। जया सव्वत्त-गं नाणं, दंसणं चाभिगच्छइ। तया लोगमलोगं च, जिणो जाणड केवली।।२२।। जया लोगमलोगं च, जिणो जाणइ केवली। तया जोगे निरूम्भित्ता, सेलेसिं पडिवज्जइ।।२३।। जया जोगे निरूम्भित्ता, सेलेसिं पडिवज्जइ। तया कम्मं खवित्ताणं, सिर्द्धि गच्छइ नीरओ।।२४।। जया कम्मं खिवत्ताणं, सिद्धिं गच्छइ नीरओ। तया लोग-मत्थय-त्थो, सिद्धो हवइ सासओ।।२५।।

सुह-सायगस्स समणस्स, सायाउलगस्स निगामसाइस्स। उच्छोलणा-पहोअस्स, दुलहा सुगइ तारिसगस्स।।२६।।

न चरेज्ज वेस-साम्नते, बम्भचेर-वसाणुए। वम्भयारिस्स दन्तस्स, होज्जा तत्थ विसोहिआ।।६।। अणाययणे चरन्तस्स, ससग्गीए अभिक्खणं। होज्जा वयाणं पीला, सामण्णम्मि असंसओ।।१०।। तम्हा एअं विआणित्ता, दोसं दुग्गइ-वड्ढणं। वज्जए वेस-सामन्तं, मुणी एगन्तमस्सिए।।१९।। साणं सूइअं गाविं, दित्तं गोणं हयं गयं। संडिब्भ कलहं जुद्धं, दूरओ परिवज्जए।।१२।। अणुन्नए नावणए, अप्पहिट्ठे अणाउले। इन्दियाइं जहाभागं, दमइत्ता मुणी चरे।।१३।। दवदवस्स न गच्छेज्जा, भासमाणो य गोयरे। हसन्तो नाभिगच्छेज्जा, कुलं उच्चावयंसया।।१४।। आलोअं थिग्गलं दारं, सन्धिं-दग-भवणाणि य। चरन्तो न विणिज्झाए, संङ्कठाणं विवज्जए।।१४।। रन्नो गिहवईणं च, रहस्सारक्खियाणि य। संकिलेस-करं ठाणं, दूरओ परिवज्जए।।१६।। पडिकुट्टं कुलं न पविसे, मामगं परिवज्जए। अचियत्तं कुलं न पविसे, चियत्तं पविसे कुलं।।१७।। साणी-पावार-पिहिअं, अप्पणा नावपङ्गुरे। कवाडं नो पणुलिज्जा, उग्गहंसी अजाइया।।१८।। गोअरग्ग-पविद्वो अ, वच्च मुत्तं न धारए। ओगासं फासुयं नच्चा, अणुन्नवि य वोसिरे।।१६।। दुवारं तमसं, कुट्टगं परिवज्जए। अचक्खु विसओ जत्थ, पाणा दुप्पडिलेहगा।।२०।। जत्थ पुप्फाइं बीआइं, विप्पइन्नाइं कोट्टए। अह्णोवलित्तं उल्लं, दट्ठूणं परिवज्जए।।२१।। एलगं दारगं साणं, वच्छगं वावि कुट्टए। उल्लंघिआ न पविसे, विउहित्ताण व संजए।।२२।। असंसत्तं पलोइज्जा, नाइदूरावलोअए। उप्फुल्लं न विनिज्झाए, नियद्विज्ज अयंपिरो।।२३।। अइभूमिं न गच्छेज्जा, गोअरग्ग-गओ मुणी। कुलस्स भूमिं जाणित्ता, मिअं भूमिं परक्कमे।।२४।। तत्थेव पडिलेहिज्जा, भूमिभागंविअक्खणो। सिणाणस्स य वच्चस्स, संलोगं परिबज्जए।।२५।। दग-मद्रिअ आयाणे. बीआणि हरियाणि य। परिवज्जन्तो चिठ्ठिज्जा, सब्विन्दिय समाहिए।।२६।। तत्थ से चिट्ठमाणस्स, आहारे पाण-भोअणं। अकप्पिअं न इच्छिज्जा, पडिगाहिज्ज कप्पिअं।।२७।। आहारन्ती सिआ तत्थ, परिसाडिज्ज भोअणं। दिन्तियं पडिआइक्खे, 'न मे कप्पइ तारिसं'।।२८।। सम्मद्दमाणी पाणाणि, बीआणि, हरिआणि य। असंजम-करिं नच्चा, तारिर्सि परिवज्जए।।२६।। साहट्टु निक्खिवित्ता णं, सचित्तं घट्टियाणि य। तहेव समणठ्ठाए, उदगं सम्पणुल्लिया।।३०।। ओगाहइता चलइता, आहारे पाण-भोअणं। दिन्तियं पडियाइक्खे, 'न मे कप्पइ तारिसं'।।३१।। पुरेकम्मेण हत्थेण, दब्बीए भायणेण वा। दिन्तियं पडिंयाइक्खे, 'न मे कप्पइ तारिसं'।।३२।। एवं उदउल्ले सिसणिद्धे. ससरक्खे महिआऊसे। हरिआले हिङ्गुलए, मणोसिला अञ्जणे लोणे।।३३।। गेरुअ वन्निअ सेढिअ, सोरिट्टियपिट्टकुक्कुसकए य। उक्किट्टमसंसट्टे, संसट्टे चेव बोद्धव्वे।।३४।। असंसड्डेण हत्थेणं, दब्बीए भायणेण वा। दिज्जमाणं न इच्छिज्जा, पच्छाकम्मं जिहं भवे।।३४।। संसन्नेण य हत्थेण, दब्बीए भायणेण वा। दिज्जमाणं पडिच्छिज्जा, जं तत्थेसणियं भवे।।३६।। दुण्हं तु भुञ्जमाणाणं, एगो तत्थ निमन्तए। दिज्जमाणं न इच्छिज्जा, छन्दं से पडिलेहए।।३७।। दुण्हं तु भुञ्जमाणाणं, दोवि तत्थ निमन्तए। दिज्जमाणं पडिच्छिज्जा, जं तत्थेसणियं भवे।।३८।। गुब्बिणीए उण्णत्थं, विविहं पाण भोअणं। भुञ्जमाणं विवज्जिज्जा, भत्त-सेसं पडिन्छए।।३६।। सिआ य समणद्वाए, गुव्चिणी कालमासिणी। उद्विआ वा निसीइज्जा, निसन्ना वा पुणुट्टए।।४०।। तं भवे भत्तपाणं तु, संजयाणं अकप्पि यं। दिन्तियं पडिआइक्खे, 'न मे कप्पइ तारिसं'।।४९।। थणगं पिज्जमाणी, दारगं वा कुमारियं। तं निक्खिवितु रोयन्तं, आहारे पाण-भोयणं।।४२।। तं भवे भत्तपाणं तु, संजयाणं अकप्पियं। दिन्तियं पडिआइक्खे, 'न मे कप्पइ तारिसं'।।४३।। जं भवे भत्तपाणं तु. कप्पाकप्पम्मि सङ्कियं। दिन्तियं पडिआइक्खे. 'न मे कप्पड़ तारिसं'।।४४।। दग-वारेण पिहियं, नीसाए पीढएण वा। लोढेण वा विलेवेण, सिलेसेण वा केणइ।।४५।। तं च उन्भिन्दिया दिज्जा, समणद्वाए व दावए। दिन्तियं पडिआइक्खे, 'न मे कप्पइ तारिसं'।।४६।। असणं पाणगं वावि, खाइमं साइमं तहा। जं जाणिज्जा सुणिज्जा वा, 'दाणठ्ठा पगडं इमं'।।४७।। तं भवे भत्तपाणं तु, संजयाण अकप्पियं। दिन्तियं पडिआइक्खे. 'न मे कप्पइ तारिसं'।।४८।। असण पाणगं वाबि, खाइमं साइमं तहा। जं जाणिज्जा सुणिज्जा वा, 'पुण्णहा पगडं इमं'।।४६।। तं भवे भत्तपाणं तु, संजवाण अकप्पियं। दिन्तियं पडिआइक्खे, 'न मे कप्पइ तारिसं'।।५०।।

असणं पाणगं वावि, खाइमं साइमं तहा। जं जाणिज्जा सुणिज्जा वा, 'वणिमद्वा पगडं इमं'।।५९।। तं भवे भत्तपाणं तु, संजयाणं अकप्पियं। दिन्तियं पडिआइक्खे, 'न मे कप्पइ तारिसं'।।५२।। असणं पाणगं वावि, खाइमं साइमं तहा। जं जाणिज्जा सुणिज्जा वा, 'समणद्वा पगडं इमं'।।५३।। तं भवे भत्तपाणं तु, संजयाणं अकप्पियं। दिन्तियं पडिआईक्खे, 'न मे कप्पइ तारिसं'।।५४।। उद्देसियं कीयगडं, पूइ-कम्म च आहडं। अज्झोयरपामिच्चं, मीस-जायं विवज्जए।।५५।। उग्गमं से य पुच्छिज्जा, कस्सद्वा केण वा कडं। सुच्चा निस्सङ्कियं सुद्धं, पडिगाहिज्ज संजए।।५६।। असणं पाणगं वावि, खाइमं साइमं तहा। पुष्फेसु हुज्ज उम्मीसं, बीएसु हरिएसु वा।।५७।। तं भवे भत्तपाणं तु, संजयाण अकप्पियं। दिन्तियं पडिआइक्खे, 'न मे कप्पइ तारिसं'।।५८।। असणं पाणगं वावि, खाइमं साइमं तहा। उदगम्मि हुज्ज निक्खित्तं, उत्तिङ्ग-पणगेसु वा।।५६।। तं भवे भत्तपाणं तु, सञ्जयाण अकप्पियं। दिन्तियं पडिआइक्खे, 'न मे कप्पइ तारिसं'।।६०।। असणं पाणगं वावि, खाइमं साइमं तहा। अगणिम्मि होज्ज निक्खित्तं, तं च संघट्टिआ दए।।६९।। तं भवे भत्तपाणं तु, संजयाण अकप्पियं। दिन्तियं पडिआइक्खे, 'न मे कप्पइ तारिसं'।।६२।। एवं उस्सक्कियाओसक्किया, उज्जालिआपज्जालिआनिब्वाविया। उस्मिञ्चिया निस्सिञ्चिया, उववत्तियाओवारियादए।।६३।।

तं भवे भत्तपाणं तु, संजयाण अकप्पियं। दिन्तियं पडिआइक्खे, 'न मे कप्पई तारिसं'।।६४।।

हुज्ज कट्ठं सिलं वावि, इट्टालं वावि एगया। ठवियं संकमञ्जाए, तं च हुज्ज चलाचलं।।६५।। न तेण भिक्खु गच्छिज्जा, दिट्टो तत्थ असंजमो। गम्भीरं झुसिरं चेव, सिव्वन्दिअ-समाहिए।।६६।। निस्सेणिं फलगं पीढं, उस्सवित्ता ण मारुहे। मंचं कीलं च पासायं समणहाए व दावए।।६७।। दुरुहमाणी पवडिज्जा, (पडिवज्जा) हत्थं पायं व लूसए। पुढवी-जीवेऽवि हिंसेज्जा, जे य त-न्निस्सिआ जगे।।६८।। एयारिसे महा-दोसे, जाणिऊण महेसिणो। तम्हा मालोहडं भिक्खं, न पडिगिण्हन्ति संजया।।६६।। कन्दं मूलं पलम्बं वा, आमं छिन्नं च सन्निरं। तुम्बागं सिङ्गबेरं च, आमगं परिवज्जए।।७०।। तहेव सत्तु-चुन्नाइं, कोलचु-न्नाइं आबणे। सक्कुलिं फाणियं पूर्यं, अन्नं वावि तहाविहं।।७१।। विक्कायमाणं पसढं, रएण परिफासियं। दिन्तियं पडिआइक्खे, 'न मे कप्पड तारिसं'।।७२।। बहु-अट्टिअं पुग्गलं, अणिमिसं वा बहु-कंटयं। अत्थियं तिन्दुयं बिल्लं, उच्छु-खंडं व सिम्बलिं।।७३।। अप्पे सिया भोयण-जाए, बहु उज्झिय-धम्मिए। दिन्तियं पडिआइक्खे, 'न मे कप्पड तारिसं'।।७४।। तहेवुच्चावयं पाणं, अदुवा वार-धोयणं। संसेइमं चाउलोदगं, अहुणा-धोयं विवज्जए।।७५।। जं जाणेज्ज चिराधोयं, मईए दसंणेण वा। पडिपुच्छिऊण सुच्चा वा, जं च निस्सङ्क्रियं भवे।।७६।। अजीवं पडिणयं नच्चा, पडिगाहिज्ज संजए। अहसङ्कियं भविज्जा, आसाइत्ताण रोअए।।७७।। 'थोवमासायणङ्वाए, हत्थगम्मि दलाहि मे। मा मे अच्चिम्बलं पुर्यं, नालं तिण्हं विणित्तए।।७५।।

तं च अच्चम्बिलं पुई, नालं तिण्हं विणित्तए। दिन्तियं पडिआइक्खे, 'न मे कप्पइ तारीसं'।।७६।। तं च हुज्ज अकामेण, विमणेण पडिच्छियं। तं अप्पणा न पिबे, नोवि अन्नस्स दावए।।८०।। एगंतमवक्कमित्ता, अचितं पडिलेहिया। जयं पडिष्ठविज्जा, परिष्ठप्प पडिक्कमे।।८९।। सिया य गोयरगा-गओ, इच्छिज्जा परिभुत्तुयं। कुठ्ठगं भित्ति मूलं वा, पडिलेहित्ताण फासुयं।। ८२।। अणुन्नवित्तु मेहावी, पडिच्छिन्नम्मि संवुडे। हत्थगं सम्पमज्जित्ता, तत्थ भुञ्जिज्ज संजए।। ६३।। तत्थ से भुञ्जमाणस्स, अट्टियं कंटओ सिआ। तण-कठ्ठ-सक्करं वावि, अन्नं वावि तहाविहं।। ८४।। तं उक्खिवितु न निक्खिवे, आसएण न छड्डए। हत्थेण तं गहेऊण, एगंन्तमवक्कमे।। ५५।। एगन्तमवक्कमित्ता, अचितं पडिलेहिया। जयं परिष्ठविज्जा, परिष्ठप्प पडिक्कमे।।८६।। सिया य भिक्खु इच्छिज्जा, सिज्जामागम्म भुत्तुयं। पिंडपायमागम्म, उंडुयं पडिलेहिया।। ८७।। विणएण पविसित्ता, सगासे गुरुणो मुणी। इरियावहियमायाय, आगओ य पडिक्कमे।। ८८।। आभोइत्ताण नीसेसं, अइयारं च जहक्कमं। गमणागमणे चेव, भत्तपाणे व संजए।।८६।। उज्जु-प्पन्नो अणुविग्गो, अवक्खित्तेण चेअसा। आलोए गुरुसगासे, जं जहा गहियं भवे।।६०।। न सम्ममालोइयं हुज्जा, पुर्व्वि पच्छा व जं कडं। पुणो पडिक्कमे तस्स, वोसद्दो चिन्तए इमं।।६१।। अहो! जिणेहिं असावज्जा, वित्ती साहूण देसिया। मुक्ख-साहणहेउस्स, साहु-देहस्स धारणा।।६२।। णमुक्कारेण पारित्ता, करित्ता जिण-सन्थवं। सज्झायं पठ्ठवित्ताणं, वीसमेज्ज खणं मणी।।६३।। वीसमन्तो इमं चिन्ते, हियमष्टं लाभमष्टिओ। जइ मे अणुग्गहं कुज्जा, साहु हुज्जामि तारिओ।।६४।। साहवो तो चिअत्तेणं, निमन्तिज्ज जहक्कमं। जइ तत्थ केइ इच्छिज्जा, तेहिं सिद्धं तु भुञ्जए।।६५।। अह कोइ न इच्छिज्जा, तओ भुञ्जिज्ज एगओ। आलोए भायणे साहु, जयं अपरिसाडिअं।।६६।। वित्तगं च कडुयं च कसायं अंबिलं च महुरं लवणं वा,। एयलद्धमन्नत्थ-पउत्तं, मह-घग्नं व भुञ्जिज्ज संजए।।६७।। अरसं विरसं वावि, सुइयं वा असूइयं। उल्लं वा जइ वा सुक्कं, मंथु-कुम्मास-भोअणं।।६८।। उप्पण्णं नाइहीलिज्जा, अप्पं वा बहु फासुयं। मुहा-लद्धं मुहा-जीवी, भुंजिज्जा दोस-वज्जियं।।६६।। दुल्लहाओ मुहा-दाई, मुहा जीवी वि दुल्लहा। मुहा-दाई मुहा-जीवी, दोवि गच्छन्ति सुग्गइ।।१००।। ।।त्तिबेमि।।इति पिण्डेसणाए पढमो उद्देसो समत्तो।।१।।



## ।। अह पिण्डेसणाए बीओ उद्देसो।। १।।

पडिग्गहं संलिहित्ताणं, लेव-मायाइ संजए। दुगंधं वा सुगंधं वा, सब्वं भुंजे न छडुए।।१।। सेज्जा निसीहियाए, समावन्नो य गोयरे। अयावयहा भुच्चाणं, जेइ तेणं न संथरे।।२।। तओ कारण-समुपन्ने, भत्तपाणं गवेसए। विहिणा पुक्व-उत्तेण, इमेणं उत्तरेण य।।३।। कालेणं निक्खमे भिक्खु, कालेण य पडिक्कमे। अकालं च विवज्जित्ता, काले कालं समायरे।।४।। 'अकाले चरसि भिक्खु, कालं न पडिलेहसि। अप्पाणं च किलामेसि, सन्निवेसं च गरिहसि'।।४।। सइ काले चरे भिक्खू, कुज्जा पुरिसकारियं। 'अलाभो'-त्ति न सोइज्जा, 'तवो'-त्ति अहियासए।।६।। तहेबुच्चावया पाणा, भत्तद्वाए समागया। तं उज्जुयं न गच्छिज्जा, जयमेव परक्कमे।।७।। गोयरग्ग-पविद्वो य, न निसीइज्ज कत्थइ। कहं च न पबन्धिज्जा, चिट्ठत्ताण व संजए।।८।। अग्गलं फलिहं दारं, कवाडं वावि संजए। अवलंबिआ न चिद्धिज्जा, गोयरग्ग गओ मुणी।।६।। समणं माहणं वावि, किविणं वा वणीमगं। उवसंकमन्तं भत्तहा, पाणहाए व संजए।।१०।। तमइक्कमितु न पविसे, न चिट्ठे चक्खु-गोयरे। एगंतमवक्कमित्ता, तत्थ चिट्ठिज्ज संजए।।१९।। वणीमगस्स वा तस्स, दायगस्सुभयस्स वा। अप्पत्तियं सिया हुज्जा, लहुत्तं पवयणस्स वा।।१२।। पडिसेहिए व दिन्ने वा, तओ तम्मि नियत्तिए। उवसंकमिज्ज भत्तहा, पाणहाए व संजए।।१३।। उप्पलं पउमं वावि, कुमुयं वा मगदन्तियं। अन्नं वा पुष्फ-सचितं, तं च संलुंचिया दए।।१४।। तं भवे भत्तपाणं तु, संजयाण अकप्पियं। दिन्तियं पडिआइक्खे, 'न मे कप्पइ तारिसं'।।१५।। उप्पलं पउमं वावि, कुमुयं वा मगदन्तियं। अन्नं वा पुष्फ-सच्चितं तं च सम्मदिया दए।।१६।। तं भवे भत्तपाणं तु, संजयाण अकप्पियं। दिन्तियं पडिआइक्खे, 'न मे कप्पड़ तारिसं'।।१७।। सालुयं वा विरालियं, कुमुयं उप्पल नालियं। मुणालियं सासव-नालियं, उच्छुखंडं अनिव्वुडं।।१८।। तरुणगं वा पवालं, रुक्खस्स तणगस्स वा। अन्नस्स वावि हरिअस्स, आमगं परिवज्जए।।१६।। तरुणियं वा छिवाडि, आमियं भजियं सयं। दिन्तियं पडिआइक्खे, 'न मे कप्पइ तारिसं'।।२०।। तहा कोलमणुस्सिन्नं, वेलुयं कासव-नालियं। तिल-पप्पडगं नीमं, आमगं परिवज्जए।।२१।। तहेव चाउलं पिट्टं, वियडं वा तत्तनिव्वुडं। तिल-पिट्ठ पूड् पिन्नागं, आमगं परिवज्जए।।२२।। कविट्ठं माउलिंगं च, मुलगं मूलगत्तियं। आमं अ-सत्थ-परिणयं, मणसा वि न पत्थए।।२३।। तहेव फल-मंथूणि, बीयमंथूणि जाणिआ। विहेलगं पियालं च, आमगं परिवज्जए।।२४।। समुआणं चरे भिक्खू, कुलमुच्चाबयं सया। नोयं कुलमइक्कम्म, ऊसढं नाभिधारए।।२५।। अदीणो वित्तिमेसिज्जा, न विसीएज्ज पंडिए। अमुच्छिओ भोयणम्मि, माय-ण्णे एसणा-रए।।२६।। 'बहं परघरे अत्थि, विविहं खाइमं साइमं'। न तत्थ पंडिओ कुप्पे, इच्छा दिज्ज परो न वा।।२७।। सयणासण-वत्थं वा, भत्तं पाणं च संजए। अदिन्तस्स न कुप्पिज्जा, पच्चक्खे विय दीसओ।।२८।। इत्थिअं पुरिसं वावि, डहरं वा महल्लगं। वंदमाणं न जाइज्जा, नो अ णं फरुसंवए।।२६।। जे न वंदे न से कुप्पे, वंदिओ न समुक्कसे। सामण्णमणुचिद्वइ।।३०।। एवमन्नेसमाणस्स. सिआ एगइओ लद्धं, लोभेण विणिगृहइ। 'मामेयं दाइयं संत, दट्ठूणं सयमायए'।।३९।।

अत्तद्वा गुरुओ लुद्धो, बहुपावं पकुव्वइ। दुत्तो सओ अ से होइ, निव्वाणं च न गच्छइ।।३२।। सिआ एगइओ लद्धु, विविहं पाण-भोअणं। भद्दगं भद्दगं भुच्चा, विवन्नं विरसमाहरे।।३३।। जाणंतु ता इमे समणा, 'आययहो अयं मुणी'। संतुद्वो सेवए पंतं, लूह-वित्ती सु-तोसओ।।३४।। प्यणट्टा जसोकाभी, माण-सम्माण-कामए। बहुं पसवइ पावं, माया सल्लं च कुळ्वइ।।३५।। सुरं वा मेरगं वावि, अन्नं वा मज्जगं रसं। ससक्खं न पिबे भिक्खू, जसं सारक्खमप्पणो।।३६।। पियए एगओ तेणो, 'न मे कोइ विआणइ'। तस्स पस्सह दोसाइं, नियडिं च सुणेह मे।।३७।। वहुइ सुंडिया तस्स, माया-मोसं च भिक्खुणो। अयसो य अनिव्वाणं, सययं च असाहुया।।३८।। निच्चुविग्गो जहा तेणो, अत्तकम्मेहिं दुम्मइ। तारिसो मरणंते वि, न आराहेड़ संवरं।।३६।। आयरिए नाराहेड, समणे यावि तारिसो। गिहत्थाऽवि णं गरिहन्ति, जेण जाणन्ति तारिसं।।४०।। एवं तु अगुणप्पेही, गुणाणं च विवज्जए(ओ)। तारिसो मरणंतेऽवि, ण आराहेइ संवरं।।४९।। तवं कुळ्वइ मेहावी, पणीयं वज्जए रसं। मज्ज-प्पमाय-विरओ, तवस्सी अइउक्कस्सो।।४२।। तस्स परसह कल्लाणं, अणेग-साहु-पुइयं। विउलं अत्थ-संजुत्तं, कित्तइस्सं सुणेह मे।।४३।। एवं तु गुण-प्येही, अगुणाणं च विवज्जए। तारिसो मरणंतेऽवि, आराहेइ संवरं।।४४।। आयरिए आराहेइ, समणे यावि तारिसो। गिहत्थाऽवि णं पृयंति, जेण जाणंति तारिसं।।४५।।

तव-तेणे वय-तेणे, रूव तेणे य जे नरे।
आयार-भाव-तेणे य, कुळाड़ देव-किळ्यिसं।।४६।।
लध्धूण वि देवत्तं, उववन्नो देव-किळ्यिसे।
तत्थाबि से न याणाइ, 'किं मे किज्वा इमं फलं'?।।४७।।
तत्तो वि से चइत्ताणं, लब्भइ एल-मूयगं।
नरगं तिरिक्ख-जोणिं वा, बोही जत्थ सुदुल्लहा।।४८।।
एयं च दोसं दट्ठुणं, नायपुत्तेण भासियं।
'अणुमायंऽपि मेहावी, माया-मोसं विवज्जए।।४६।।
सिक्खिऊण भिक्खेसण-सोहिं, संजयाण बुद्धाण सगासे।
तत्थ भिक्खू सुप्पणिहिन्दिए, तिळ्व-लज्ज-गुणवं विहरिज्जासि।।५०।।

।।त्तिबेमि।।इति पिण्डेसणाए बीओ उद्देओ।।२।। ।।इति पिण्डेसणाए पंचममज्झयणं समत्तं।।५।।



## ।। अह छट्ठं घम्मत्थ-कामज्झयणं।।६।।

नाण-दंसण-संपन्नं, संजमे य तवे रयं।
गणिमागम-संपन्नं, उज्जाणिम्म समोसढं।।१।।
रायाणो रायमच्चा य, माहणा दुव खत्तिया।
पुच्छन्ति निहुयप्पाणो, कहं भे आयारगोयरो।।२।।
तेसिं सो निहुओ दंतो, सव्व भूयजहावहो।
सिक्खाए सु-समाउत्तो, आयक्खड़ वियक्खणो।।३।।
हन्दि धम्मत्थ-कामाणं, निग्गंथाणं सुणेह मे।
आयार गोयरं भीमं, सयलं दुरहिद्वियं।।४।।
नन्नत्थ एरिसं वुत्तं, जं लोए परम-दुच्चरं।
विउल-हाणभाइस्स, न भूयं न भविस्सई।।४।।
स खुडुग-वियत्ताणं, वाहियाणं च जे गुणा।
अक्खंडफुडिया कायव्वा, तं सुणेह जहा तहा।।६।।

दस अट्ट य ठाणाइं, जाइं बालोऽवरज्झइ। तत्थ अन्नयरे ठाणे, निग्गंथत्ताओ भस्सई।।७।। वय-छक्कं काय-छक्कं, अकप्पो गिहि-भायणं। पलियंकनिसिज्जा य, सिणाणं सोह-वज्जणं।। ५।। तित्थमं पढमं ठाणं, महावीरेण देसियं। अहिंसा निउणा दिञ्चा, सळव भूएसु संजमो।।१।। जावन्ति लोए पाणा, तसा अदुव थावरा। ते जाणमजाणं वा, न हणे णो विघायए।।१०।। सव्व-जीवावि इच्छन्ति, जीविउं न मरिज्जिउं। तम्हा पाणि-वहं घोरं, निग्गन्था वज्जयन्ति णं।।१९।। अप्पणहा परहा वा, कोहा वा जड़ वा भया। हिंसगं न मुसं बूया, नोवि अन्नं वयावए।।१२।। मुसा वाओ य लोगम्मि सब्ब-साहूहिं गरिहिओ। अविस्सासो य भूआणं, तम्हा मोसं विवज्जए।।१३।। चित्तमन्तमचित्तं वा, अप्पं वा जड़ वा बहुं। दन्तसोहणमित्तंपि, उग्गहंसि अजाइया।। १४।। तं अप्पणा न गिण्हन्ति, नोवि गिण्हावए परं। अन्नं वा गिण्हमाणं पि, नाणुजाणन्ति संजया।।१५।। अबंभचरियं घोरं, पमायं दुरहिद्वियं। नायरन्ति मुणी लोए, मेयाययण वज्जिणो।।१६।। मूलमेयमहम्मस्स, महादोससमुस्सयं। तम्हा मेहुणसंससग्गं, निग्गन्था वज्जयन्ति णं।।१७।। बिडमुटभेइमं लोणं, तिल्लं सप्पिं च फाणिअं। न ते सन्निहिमिच्छन्ति, नायपुत्त-वयो-रया।।१८।। लोहस्सेस अणुफासे, मन्ने अन्नयरामवि। जे सिया सन्तिहिं कामे, गिही पव्वइए न से।।१६।। जंऽपि वत्थं च पायं वा, कम्बलं पायपुंछणं। तंऽपि संजम-लज्जहा, धारन्ति परिहरन्ति य।।२०।। न सो परिग्गहो वुत्तो, नायपुत्तेण ताङ्णा। 'मुच्छा परिग्गहो वृत्तो,' इइ वृत्तं महेसिणा।।२१।। सव्वत्त्थुवहिणा बुद्धा, सं-रक्खण-परिग्गहे। अवि अप्पणोऽवि देहम्मि, नायरित ममाइयं।।२२।। अहो निच्चं तवो-कम्मं, सव्ववुद्धेहिं वन्नियं। जा य लज्जा-समा वित्ती, एग-भत्तं च भोअणं।।२३।। संति मे सुहमा पाणा, तसा अदुव थावरा। जाइं राओ अपासंतो, कइमेसणियं चरे।।२४।। उदउल्लं बीअसंसत्तं, पाणा निवडिआ महिं। दिया ताइं विवज्जिज्जा, राओ तत्थ कहं चरे।।२५।। एअं च दोसं दृट्ठणं, नायपुत्तेण भासियं। सव्वाहारं न भुंजंति, निग्गन्था राइभोयणं।।२६।। पुढविकायं न हिंसन्ति, मणसा वयसा कायसा। तिविहेण करण-जोएण, संजया सु-समाहिया।।२७।। पुढविकायं विहिंसंतो, हिंसई उ तयस्सिए। तसे य विविहे पाणे, चक्खुसे य अचक्खुसे।।२८।। तम्हा एयं विआणित्ता, दोसं दुग्गइवहृणं। पुढविकाय समारंभं, जावज्जीवाए वज्जए।।२६।। आउकायं न हिंसन्ति, मणसा वयसा कायसा। तिविहेण करण-जोएण, संजया सु-समाहिया।।३०।। आउकायं विहिंसंतो, हिंसई उ तयस्सिए। तसे य विविहे पाणे, चक्खुसे य अचक्खुसे।।३१।। तम्हा एअं वियाणित्ता, दोसं दुग्गइवड्ढणं। आउकायसमारंभं, जावज्जीवाए वज्जए।।३२।। जायतेयं न इच्छंति, पावगं जलइत्तए। तिक्खमन्नयरं सत्थं, सव्वओवि दुरासयं।।३३।। पाईणं पडिणं वावि, उड्ढं अणुदिसामवि। अहे दाहिणओ वावि, दहे उत्तर ओ वि य।।३४।।

| - |
|---|
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |

न सो परिग्गहो वृत्तो, नायपुत्तेण ताइणा। 'मुच्छा परिग्गहो वुत्तो,' इइ वुत्तं महेसिणा।।२१।। सब्बन्थवहिणा बुद्धा, सं-रक्खण-परिग्गहे। अवि अप्पणोऽवि देहम्मि, नायरित ममाइयं।।२२।। अहो निच्चं तवो-कम्मं, सव्वबद्धेहिं वन्नियं। जा य लज्जा-समा वित्ती. एग-भत्तं च मोअणं।।२३।। संति मे सुहमा पाणा, तसा अदुव थावरा। जाइं राओ अपासंतो, कडमेसणियं चरे।।२४।। उदउल्लं बीअसंसत्तं, पाणा निवडिआ महिं। दिया ताइं विवज्जिज्जा, राओ तत्थ कहं चरे।।२५।। एअं च दोसं दट्ठुणं, नायपुत्तेण भासियं। सव्वाहारं न भुंजंति, निग्गन्था राइभोयणं।।२६।। पुढिवकायं न हिंसन्ति, मणसा वयसा कायसा। तिविहेण करण-जोएण, संजया सु-समाहिया।।२७।। पुढिवकायं विहिंसंतो, हिंसई उ तयस्सिए। तसे य विविहे पाणे, चक्खुसे य अचक्खुसे।।२८।। तम्हा एयं विआणित्ता, दोसं दुगगइवहृणं। पुढविकाय समारंभं, जावज्जीवाए वज्जए।।२६।। आउकायं न हिंसन्ति, मणसा वयसा कायसा। तिविहेण करण-जोएण, संजया सु-समाहिया।।३०।। आउकायं विहिंसंतो, हिंसई उ तयस्सिए। तसे य विविहे पाणे, चक्खुसे य अचक्खुसे।।३१।। तम्हा एअं वियाणित्ता, दोसं दुग्गइवड्ढणं। आउकायसमारंभं, जावज्जीवाए वज्जए।।३२।। जायतेयं न इच्छंति, पावगं जलइत्तए। तिक्खमन्नयरं सत्थं, सब्बओवि दुरासयं।।३३।। पाईणं पडिणं वावि, उड्हं अणुदिसामवि। अहे दाहिणओ वावि, दहे उत्तर ओ वि य।।३४।। भ्याणमेस माधाओ, हव्ववाहो न संसओ। तं पईव-पयावट्टा, संजया किंचि नारंमे।।३४।। तम्हा एयं वियाणित्ता, दोसं दुग्गइ-वड्ढणं। तेउकाय-समारंभं. जावज्जीवाए वज्जए।।३६।। अणिलस्स समारंभं, बुद्धा मन्नन्ति तारिसं। सावज्ज-बहुलं चेयं, नेयं ताईहि सेवियं।।३७।। तालिअंटेण पत्तेण, साहा-विह्अणेण वा। न ते वीइउमिच्छंति, वीआवेउण वा परं।।३८।। जंऽपि वत्थं च पायं वा, कंबलं पायपुंछणं। न ते वायमुईरन्तिं, जयं परिहरंति य।।३६।। तम्हा एअं वियाणित्ता, दोसं दुग्गइवड्ढणं। वाउकायसमारंभं. जावज्जीवाए वज्जए।।४०।। वणस्सइं न हिंसन्ति, मणसा वयसा कायसा। तिविहेण करण-जोएण, संजया सु-समाहिया।।४९।। वणस्सइं विहिंसंतो, हिंसइ उ तयस्सिए। तसे य विविहे पाणे, चक्खुसे य अचक्खुसे।।४२।। तम्हा एयं वियाणित्ता, दोसं दुग्गइ वढ्ढणं। वणस्सइ-समारंभं, जावज्जीवाए वज्जए।।४३।। तसकायं न हिंसन्ति, मणसा वयसा कायसा। तिविहेण करण-जोएण, संजया सु-समाहिया।।४४।। तसकाय विहिंसंतो, हिंसई उ तयस्सिए। तसे य विविहे पाणे, चक्खुसे य अचक्खुसे।।४५।। तम्हा एयं विआणित्ता, दोसं दुग्गइ-वहुणं। तसकाय-समारंभं, जावज्जीवाए वज्जए।।४६।। जाइं चत्तारि भुज्जाइं, इसिणा-हार माइणि। ताइं तु विवज्जंतो, संजमं अणुपालए।।४७।। पिंडं सिज्जं च वत्थं च, चउत्थं पायमेव य। अकप्पिअं न इच्छिज्जा, पडिगाहिज्ज कप्पियं।।४८।। जे नियागं ममायंति, कीयमुद्देसियाहडं। वहं ते समणुजाणन्ति, इइ वुत्तं महेसिणा।।४६।। असण-पाणाइं, कीयमुद्देसियाहडं। वज्जयंति ठिअप्पाणो, निग्गंथा धम्म-जीविणो।।५०।। कंसेस् कंस-पाएस्, कुंड-मोएस् वा पुणो। भुंजंतो असणपाणाइं, आयारो परिभस्सइ।।५१।। सीओदग-समारंभे, मत्त-धोअण-छड्डणे। जा छंनंति भुआइं, दिहो तत्थ असञ्जमो।।५२।। पच्छाकम्मं पुरेकम्मं, सिआ तत्थ न कप्पइ। एअमट्ठं न भुञ्जन्ति, निगंथागिहि-भायणे।।५३।। आसंदी-पलियंकेस्, मंच-मासालएस् वा। अणायरिअमज्जाणं, आसइतु सइतु वा।।५४।। नासंदी-पलियंकेसु, न निसिज्जा न पीढए। निग्गंथाऽपडिलेहाए, बुद्ध-वुत्तमहिद्वगा।।५५।। गंभीर-विजया एए, पाणा दुप्पडिलेहगा। आसंदी पलियंको य, एयमट्टं विवज्जिया।। १६।। गोयरग्ग-पविद्रस्स. निसिज्जा जस्स कप्पड। इमेरिसमणायारं, आवज्जड अबोहियं।।५७।। विवत्ती बंभचेरस्स, पाणाणं च वहे वहो। वणीमग्ग-पडिग्घाओ, पडिकोहो अगारिणं।।५८।। अगृत्ती बंभचेरस्स, इत्थीओ वावि संकणं। कुसील-बहुणं ठाणं, दूरओ परिवज्जए।।५६।। तिण्हमन्नयरागस्स, निसिज्जा जस्स कप्पइ। जराए अभिभुअस्स, वाहिअस्स तवस्सिणो।।६०।। वाहिओ वा अरोगी वा, सिणाणं जो उ पत्थए। वुक्कंतो होइ आयारो, जढो हवइ संजमो।।६१।। संतिमे सुहमा पाणा, घसासु भिलगासु य। जे य भिक्खु सिणायंतो, विअडेणुप्पिलावए।।६२।।

।। अह सुवक्कसुद्धी णाम-सत्तमं-अञ्झ्यणं।। ७।।
च उण्हं छलु भासाणं, पित्संखाय पन्नबं।
हुण्हं तु विणयं सिक्खे, दो न भासिज्ज सत्वसो।। ९।।
का अ सच्चा अवत्तव्वा, सच्चामोसा य जा मुसा।
का अ वुद्धेहिं नाइन्ना, न तं भासिज्ज पन्नबं।। २।।
असच्चमोसं सच्चं च, अणवज्जमकक्कसं।
समुप्पेहमसंदिद्धं, गिरं भासिज्ज पन्नवं।। २।।
एयं च अहमन्नं वा, जं तु नामेइ सासयं।
स भासं सच्चमोसं च (पि) तंऽपि धीरो विवज्जए।। १।।
वितहंपि तहामुत्तं, जं गिरं भासए नरो।
तम्हा सो पुट्टो पावेणं, किं पुण जो मुसं घए।। १।।

तम्हा गच्छामो वक्खामो, अमुगं वा णे भविस्सइ । अहं वा णं करिस्सामि, एसो वा णं करिस्सइ।।६।। एवमाई उ जा भासा, एस-कालिम्मि संकिया। संपयाईअमट्ठे वा. तंऽपि धीरो विवज्जए।।७।। अईअम्मि य कालम्मि, पच्चुप्पण्णमणागए। जमहं तु न जाणिज्जा, 'एवमेयं' ति नो वए।। ५।। अईअम्मि य कालम्मि, पच्चप्पण्ण-मणागए। जत्थ संका भवे तं तु, 'एवमेयं' तु नो वए।।६।। अईअम्मि य कालम्मि, पच्चुप्पण्ण-मणागए। निस्संकिय भवे जं तु, 'एवमेयं' तु निद्दिसे।।१०।। फरुसा भासा, गुरु-भूओवघाइणी। सच्चा वि सा ए न वत्तव्वा, जओ पावस्स आगमो।।१९।। तहेव काणं 'काणे-त्ति', पंडगं 'पंडगे-त्ति' वा। वाहिअं वावि रोगित्ति, तेणं चीरे ति नो वए।।१२।। दट्रेणं, परो जेणुवहम्मइ। एएणन्नेण आयार-भाव-दोसन्नु, न तं भासिज्ज पण्णवं।।१३।। तहेव 'होले', 'गोलि-त्ति', 'साणे' वा 'वसुले-त्ति' य। दमए दुहए बाऽवि, न तं भासिज्ज पण्णवं।।१४।। अज्जिए पज्जिए वावि, अम्मो माउस्सिअत्ति य। पिउस्सिए भायणिज्जत्ति, धूए णत्तुणिअत्ति य।।१५।। हले हलेत्ति अन्नेत्ति, भट्टे सामिणि गोमिणि। होले गोले वसुलेत्ति, इत्थियं नेवमालवे।।१६।। णामविज्जेण णं बुआ, इत्थी-गुत्तेण बा पुणो। जहारिहमभिगिज्झ, आलविज्ज लविज्ज वा।।१७।। अज्जए पज्जए वावि, वप्पो च्चुल्ल-पिउत्ति य। माउलो भाइणिज्जत्ति, पुत्ते ण-तुणिअत्ति य।।१८।। हे हो! हलित्ति अन्नित्ति, भट्टा सामि य गोमि य। होल गोल वसुलित्ति, पुरिसं नेवमालवे।।१६।।

नामधिज्जेण णं बूआ, पुरिसगुत्तेण वा पुणो। जहारिहमभिगिज्झ, आलविज्ज लविज्ज वा।।२०।। पंचिंदियाण पाणाणं, 'पस इत्थी अयं प्मं'। जाव णं न विजाणिज्जा, ताव जाइत्ति आलवे।।२१।। तहेव मणुसं पसं, पक्खिं वावि सरीसिवं। 'थूले पमेइले वज्झे, पाइमित्ति य नो वए।।२२।। घरिवुड्ढेति णं ब्या, ब्या उवचिएति य। संजाए पीणिए वावि, महाकायत्ति आलवे।।२३।। तहेव गाओ दुज्झाओ, दम्मा गो-रहगत्ति य। वाहिमा रह जोगीत्ति, नेवं भासिज्ज पण्णवं।।२४।। जुवं गवित्ति णं बूया, धेणुं रसदयत्ति य। रहस्से महल्लए वाऽवि, वए संवहणित्ति य।।२५।। तहेव गंतुमुज्जाणं, पव्वयाणि वणाणि य। रुक्खा महल्ल पेहाए, नेवं भासिज्ज पण्णवं।।२६।। अलं पासाय-खंभाणं, तोरणाणि गिहाणि य। फलिहग्गल-नावाणं. अलं उदग-दोणिणं।।२७।। पीढए चंगबेरे य, नंगले मड़यं सिया। जंतलठ्ठी व नाभी वा. गंडिया व अलं सिया।।२८।। आसणं सयणं जाणं, हुज्जा वा किंचुवस्सए। भूओबघाइणिं भासं, नेवं भासिज्ज पण्णवं।।२६।। तहेव गंतुमुज्जाणं, पव्वयाणि वणाणि य। रुक्खा महल्ल पेहाए, एवं भासिज्ज पण्णवं।।३०।। जाइमंता इमे रुक्खा, दीह-वट्टा महालया। पयाय-साला विडिमा, वए दरिसणित्ति य।।३१।। तहा फलाइं पक्काइं, पाय-खज्जाइ नो वए। वेलोइयाइं टालाइं, वेहिमाइत्ति नो वए।।३२।। असंथडा इमे अंबा, बहुनिव्वडिमा फला। वङ्ज्ज बहुसंभूया, भूयरूवत्ति वा पुणो।।३३।।

तहेवोसहीओ पक्काओ, नीलियाओ छवी इ य। लाइमा भज्जिमाउत्ति, पिह्-खज्जित्त नो वए।।३४।। रूढा बहुसंभूया, थिरा ओसढावि य। गब्भियाओ पसूयाओ, संसाराउत्ति आलवे।।३४।। तहेव संखडिं नच्चा, किच्चं कज्जंति नो वए। तेणगं वावि वज्झित्ति, सु-तित्थित्ति य आवगा।।३६।। संखडिं संखडिं ब्या, पणियद्वत्ति तेणगं। बहु-समाणि तित्थाणि, आवगाणं वियागरे।।३७।। तहा नईओ पुण्णाओ, काय-त्तिज्जत्ति नो वए। नावाहिं तारिमाउत्ति, पाणि-पिज्जत्ति नो वए।।३८।। बहु-बाहडा अगाहा, बहु-सलिलुप्पिलोदगा। बह-वित्थडोदगा यावि, एवं भासिज्ज पण्णवं।।३६।। तहेव सावज्जं जोगं. परस्सद्रा अ निट्टियं। कीरमाणंति वा नच्चा, सावज्जं नालवे मुणी।।४०।। सुकडित्ति सुपक्कित्ति, सुच्छिन्ने सुहडे मडे। सुनिष्ठिए सुलिहित्ति, सावज्जं वज्जए मुणी।।४९।। पयत्त-पक्कित्ति व पक्कमालवे, पयत्त-छिन्नत्ति व छिन्नमालवे। पयत्त-लिहित्ति व कम्म-हेउयं, पहार-गाढित्ति व गाढमालवे।।४२।।

सञ्जुक्कसं परग्धं वा, अउलं नित्थे एरिसं।
अविक्कियमवत्तव्वं, अचियत्तं चेव नो वए।।४३।।
'सञ्चमेअं वइस्सामि, सञ्चमेअंति' नो वए।
अणुवीइ सञ्वं सञ्वत्थ, एवं भासिज्ज पण्णवं।।४४।।
सु-क्कीअं वा सु विक्कीअं, अकिज्जं किज्जमेव वा।
'इमं गिण्ह इमं मुंच, पणिअं' नो वियागरे।।४५।।
अप्पण्ये वा महंग्ये वा, कए वा विक्कए वि वा।
पणियट्ठे समुप्यन्ने, अणवज्जं वियागरे।।४६।।
तहेवासं जयं धीरो, 'आस एवि करेहि वा।
सयं चिट्ठं वयाहित्तंं, नेवं भासिज्ज पण्णवं।।४७।।

बहवे इमे असाहू, लोए वुच्चंति साहुणो। न लवे असाहुं साहुत्ति, साहुं साहुत्ति आलवे।।४८।। नाण दंसण संपन्नं, संजमे य तवे रयं। एवं गुण समाउत्त, संजयं साहुमालवे।।४६।। देवाणं मणुयाणं च, तिरियाणं च बुग्गहे। अमुगाणं जओ होउ, मा वा होउत्ति नो वए।।५०।। वाओ वुट्टं व सीउण्हं, खेमं धाय सिवंति वा। कथा णु हज्ज एआणि, मा वा होउत्ति नो वए।।५१।। तहेव मेहं व नहं माणवं, न देव देवत्ति गिरं वङ्जा। समुच्छिए उन्नए वा पओए वइज्जा, वा वुट्ठे बलाहएति।।५२।। अतिलिक्खित्त णं बूया, गुज्झाणु चरियत्ति य। रिद्धिमंतं नरं दिस्स, रिद्धिमंतं ति आलवे।।५३।। तहेव सावज्जणुमोयणी गिरा, ओहारिणी जा य परोवघाइणी। से कोह लोह भयहास माणवो, न हासमाणोवि गिरंवइज्जा।।५४।। सुवक्क-सुद्धिं समुपेहिया मुणी, गिरं च दुद्धं परिवज्जए सया। मियं अदुद्वं अणुवीइ भासए, सयाण मज्जे लहई पसंसणं।।५५।। भासाइ दोसे य गुणे य जाणिया, तीसे अ दुट्टे परिवज्जए सया। छसु संजए सामणिए सया जए, वइज्ज बुद्धे हियमाणुलोभियं।।५६।। परिक्ख-भासी सु-समाहिइंदिए, चउक्कसायावगएअणिस्सिए। स निद्धुण धुत्त-मलं पुरे-कडं, आराहए लोगमिणं तहा परं।।५७।। ।।त्तिबेमि।।इति सुवक्कसुद्धीनामं-सत्तमं-अज्झयणं समत्तं।।७।।



## ।। अह आयारपणिही-अड्डममज्झयणं।। ८।।

आयार-पणिहिं लद्धं, जहा कायव्य भिक्खुणा। तं मे उदाहरिस्सामि, आणुपुळ्वं सुणेह मे।।१।। पुढवि-दग-अगणि-मारुय, तण-रुक्खस्स-वीयगा। तसा य पाणा जीवत्ति, इइ वुत्तं महेसिणा।।२।। तेसिं अच्छण-जोएण. निच्च होयव्वयं सिया। मणसा कायवक्केण, एवं हवड़ संजए।।३।। पुढिबं भित्तिं सिलं लेलुं, नेव मिंदे न संलिहे। तिविहेण करण-जोएण, संजए सु-समाहिए।।४।। सुद्ध-पुढवीं न निसीए, ससरक्खम्मि य आसणे। पमज्जित्तु निसीइज्जा, जाइत्ता जस्स उग्गहं।।५।। सीओदगं न सेविज्जा, सिला-वुइं हिमाणि य। उसिणोदगं तत्तफासुयं, पडिगाहिज्ज संजए।।६।। उदउल्लं अप्पणोकायं, नेव पुंछे न संलिहे। समुप्पेह तहाभूयं, नो णं संघट्टए मुणी।।७।। इंगालं अगणिं अच्चिं, अलायं वा सजोइयं। न उंजिज्जा न घटिज्जा, नो णं निब्बावए मुणी।। पा तालियंटेण पत्तेण, साहाए विहुयणेण वा। न वीइज्ज अप्पवो कायं, बाहिरं वावि पुग्गलं।।६।। तण-रुक्खं न छिंदिज्जा, फलं मूलं च कस्सई। आमगं विविहं बीयं, मणसावि ण पत्थए।।१०।। गहणेसु न चिट्ठिज्जा, बीएसु हरिएसु वा। उदगम्मि तहा निच्चं, उत्तिंग-पणगेस् वा।।१९।। तसे पाणे न हिंसिज्जा, वाया अदुव कम्मुणा। उवरओ सब्बभूएसु, पासेज्ज विविहं जगं।।१२।। अह सुहुमाइ पेहाए, जाई जाणित्तु संजए। दयाहिगारी भूएसु, आस चिट्ठ सएहि वा।।१३।।

कयराइं अद्वसुहुमाइं, जाइं पुच्छिज्ज संजए। इमाइं ताइं मेहावी, आइक्खिज्ज विअक्खणो।।१४।। सिणेहं पुष्फ-सुहुमं च, पाणुत्तिगं तहेव य। पणगं बीअ हरिअं च, अंड-सुहुमं च अट्टमं।।१५।। एवमेयाणि जाणित्ता, सव्वभावेण संजए। अप्पमत्तो जए निच्चं, सिव्वंदियसमहिए।।१६।। धुवं च पडिलेहिज्जा, जोगसा पायकंबलं। सिज्जमुच्चारभूमिं च, संथारं अदुवासणं।।१७।। उच्चारं पासवणं, खेलं सिंघाणजिल्लयं। फासुयं पडिलेहित्ता, परिठ्ठाविज्ज संजए।।१८।। पविसित्तु परागारं, पाणट्टा भोयणस्स वा। जयं चिट्ठे मियं भासे, न य रूवेसु मणं करे।।१६।। बहु सुणेइ कण्णेहिं, बहू अच्छीहिं पिच्छइ। न य दिष्ठं सुयं सव्वं, भिक्खू अक्खाउमरिहड्।।२०।। सुय वा जइं वा दिद्धं, न लविज्जो वघाइयं। न य केण उवाएणं, गिहि-जोगं-समायरे।।२९।। निहाणं रस-निज्जूढं, भद्दगं पावगंति व। पुष्ठो वावि अपुष्ठो वा, लाभालाभं न निद्दिसे।।२२।। न य भोयणम्मि गिद्धो, चरे उंछं अयंपिरो। अफासुयं न भुंजिज्जा, कीयमुद्देसियाहडं।।२३।। सन्निहिं च न कुळ्विज्जा, अणु-मायंपि संजए। मुहा-जीवी असंबद्धे, हविज्ज जग-निस्सिए।।२४।। लूहवित्ती सु-संतुद्दे, अप्पिच्छे सुहरे सिया। आसुरत्तं न गच्छिज्जा, सुच्चा णं जिणसासणं।।२५।। कण्ण-सुक्खेहिं सद्देहिं, पेमं नाभिनिवेसए। दारुणं कक्कसं फासं, काएण अहियासए।।२६।। खुहं पिवासं दुस्सिज्जं, सीउण्हं अरई भयं। आहियासे अव्वहिओ, देहदुःक्खं महाफलं।।२७।।

अत्थंगयम्मि आइच्चे, पुरत्था य अणुग्गए। आहारमाइयं सब्बं, मणसावि ण पत्थप।।२८।। अतिंतिणे अचवले, अप्पमासी मिआसणे। हविज्ज उयरे दंते, थोवं लद्धं न खिंसए।।२६।। बाहिरं परिभवे, अत्ताणं न समुक्कसे। सुय-लाभे न मज्जिज्जा, जच्चा तवस्सि वुद्धिए।।३०।। से जाणमजाणं वा, कट्टू आहम्मियं पयं। संवरे खिप्पमप्पाणं, बीयं तं न समायरे।।३१।। अणायारं परक्कम्मं, नेव गूहे न निण्हवे। सूई सया वियड-भावे, असंसत्ते जिइन्दिए।।३२।। अमोहं वयणं कुज्जा, आयरियस्स महप्पणो। तं परिगिज्झ वायाए, कम्मुणा उववायए।।३३।। अध्वं जिविअं नच्चा, सिद्धिमग्गं वियाणिया। विणियद्यिज्ज भोगेसु, आउं परिमियमप्पणो।।३४।। बलं थामं च पेहाप, सद्धामारुगगमप्पणो। खेत्तं कालं च विन्नाय, तहप्पाणं नि जुंजए।।३५।। जरा जाव न पीडेइ, वाही जाव न वहुइ। जाविन्दिआ न हायन्ति, ताव धम्मं समायरे।।३६।। कोहं माणं च मायं च, लोभं च पाववड्ढणं। वमे चत्तारि दोसे उ. इच्छंतो हियमप्पणो।।३७।। कोहो पीड पणासेड, माणो विणय-नासणो। माया भित्ताणि नासेइ, लोभो सब्ब-विणासणो।।३८।। उवसमेण हणे कोहं, माणं मद्दवया जिणे। मायमज्जव भावेण, लोभं संतोसओ जिणे।।३६।। कोहो य माणो य अणिग्गहीआ, माया य लोभो य पवड्ढमाणा।

चत्तारि एए कसिणा कसाया, सिंचंति मूलाई पुणब्भवस्स।।४०।। रायणिएसु विणयं पउंजे, धुव सीलयं सययं न हावइज्जा। कुम्मुव्व अल्लीणपलीणगुत्तो, परक्कमिज्जा तव संजमम्मि।।४९।।



हत्थ-पाय-पडिच्छिन्नं, कण्ण-नास-विगप्पियं। अवि वाससयं नारिं, वंभयारी विवज्जए।।५६।। विभूसा इत्थि-संसग्गी, पणीयं रस-भोयणं। नरस्सत्त-गवेसिस्स, विसं तालउडंजहा।।५७।। अंग-पन्चंग-संठाणं, चारुल्लविय पेहियं। इत्थीणं तं न निज्झाए, काम राग-विवड्ढणं।। ५८।। विसएसु मणुण्णेसु, पेमं नाभिनिवेसए। अणिच्चं तेसीं विण्णाय, परिणामं पोग्गलाण य।।५६।। पोग्गलाणं परिणामं, तेसिं नच्चा जहा तहा। ्विणीय-तिण्हो विहरे, सीईभूएण अप्पणा।।६०।। जाइ सद्धाइ निक्खंतो, परियाय-हाणमुत्तमं। तमेव अणुपालिज्जा, गुणे आयरिय-संमए।।६१।। तवं चिमं संजम-जोगयं च, सज्झाय-जोगं च सया अहिहए। सूरे व सेणाइ समत्त माउहे, अलमप्पणो होइ अलं परेसिं।।६२।। सज्झाय-सुज्झाण-रयस्स ताइणो, अपाव-भावस्स तवे रयस्स। विसुज्झइ जं सि मलं पुरे-कडं, समीरियं रुप्पमलं व जोइणा।।६३।। से तारिसे दुक्ख-सहे जिइन्दिए, सुएण जुत्ते अममे अकिंचणे। विरायई कम्म-घणम्मि अवगए, कसिणब्भपुडावगमे व चंदिमे।।६४।।

।। त्तिबेमि।। इति आयारपणिही णामं अद्वममज्झयणं समत्तं।। ५।।



## ।। अहविणयसमाहीणाम नवममज्झयणं।। ६।।

थंभा व कोहा व मय-प्यमाया, गुरुस्सगासे विणयं न सिक्खे। सो चेव उ तस्स अभूड भावो, फलं व कीयस्स वहाय होइ।।१।। जे यावि मंदि-ति गुरुं विइता, डहरे इमे अप्प-सुए ति नच्चा। हीलंति मिच्छं परिवज्जमाणा, करंति आसावणं ते गुरूणं।।२।। पगईए मंदा-वि भवंति एगे, डहरा वि य जे सुअ बुद्धोववेआ। आयारमंता गुणसुद्धिअप्पा, जे हीलिया सिहिरिव भास कुज्जा।।३।। जे यावि नागं दहरं ति नच्चा, आसायए से अहियाय होइ। एवायरियंऽपि ह हीलयंतो, न्नियच्छइ जाइ-पह खु मंदो।।४।। आसीविसो यावि परं सु-रुद्दो, किं जीव-नासाउ परं न कुज्जा। आयरिय-पाया पुण अप्पसन्ना, अबोहि आसायण नन्धि मुक्खो।।१।। जो पावगं जलियमवक्कमिज्जा, आसीविसं वावि हु कोवइज्जा। जो वा विसं खायइ जीवियद्वि, एसोवमासायणता गुरूणं।।६।। सिया हु से पावय नो डहिज्जा, आसीविसो वा कुविओ न भक्खे। सिया विसं हालहलं न मारे, न यावि मुक्खो गुरु-हीलणाए।।७।। जो पव्वयं सिरसा भित्तुमिच्छे, सुत्तं व सीहं पडिबोहइज्जा। जो वा दए सत्ति-अगो पहारं, एसोवमासायणया गुरूणं।। =।। सिया हु सीसेण गिरिं-पि भिंदे, सिया हु सीहो कुविओ न भक्खे। सिया न भिंदिज्ज व सत्ति-अगं, न यावि मुक्खो गुरु-हीलणाए।।६।। आयरियपाया पुण अप्पसन्न, अबोहि-आसायण नित्थ मुक्खो। तम्हा अणाबाह-सुहाभिकंखी, गुरु-प्पसायाभिमुहो रमिज्जा।।१०।। जहाहिअग्गी जलणं नमंसे, नाणाहुई-मंत-पथाभिशितं। एवायरियं उवचिद्वइज्जा, अणंत-नाणोवगओ-वि संतो।।१९।। जस्संतिए धम्म-पयाइ सिक्खे, तस्संतिए घेणह्यं पर्वते। सक्कारए सिरसा पंजलीओ, काय-गिरा भी भणसा थ निन्तं।।११।। लज्जा दया संजमबंभचेरं, कल्लाण-भागिरता विसोहिन्छाणं। जे मे गुरू सययमणुसासयंति, तेहिं गुरू शययं प्यवागि।।१२।

जहा निसंते तवणिक्चमाली, पभासई केवलं भारह-तु।
एवायरिओ सुय-सील-बुद्धिए, विरायई सुर-मज्झे व इंदो।।१४।।
जहा-ससी कोमुइ-जोग-जुत्तो, नक्खत्त-तारा-गण परिवुडप्पा।
खे सोहई विमले अन्भ-मुक्के, एवं गणी सोहइ भिक्खुमज्झे।।१४।।
महागरा आयरिया महेसी, समाहि-जोगे सुय-सील बुद्धिए।
संपाविउ-कामे अणुत्तराइं, आराहए तोसइ धम्म कामी।।१६।।
सुच्चा ण मेहावी सुभासीयाइं, सुस्सूसए आयरियप्पमत्तो।
आराहइत्ताण गुणे अणेगे, से पावई सिद्धिमणुत्तरं।।तिबेमि।।१७।।
।।इति विणयसमाहिज्झयणे पढमो उद्देसो समत्तो।।१।।



मूलाउ खंधप्पभवो दुमस्स, खंधाउ पच्छा समुविंति साहा। साह-प्पसाहा विरुहंति पत्ता, तओ सि पुष्फं च फलं रसो य।।१।।

> एवं धमस्स विणओ, मूलं परमो से मुक्खो। जेण कित्तिं सुयं सिग्घं, नीसेसं चाभिगच्छई।।२।। जे य चंडे मिए थद्धे, दुव्वाई नियडी सहे। बुज्झइ से अविणीयप्पा, कट्ठं सोय-गयं जहा।।३।। विणयम्मि जो उवाएणं, चोइओ कुप्पई नरो। दिव्वं सो सिरिमिज्जंति, दंडेण पडिसेहए।।४।। तहेव अविणीयप्पा, उववज्झा हया गया। दीसंति दुहमेहंता, आभिओगमुवद्विया।।५।। तहेव सुविणीयप्पा, उववज्झा हया गया। दुहमेहंता, इद्धिं पत्ता महायसा।।६।। दीसंति तहेव अविणीयप्पा, लोगंसि नरनारिओ। दीसंति दुहमेहंता, छाया ते विगलिंदिआ।।७।। दंड-सत्थ-परिज्जुन्ना, असब्भवयणेहि य। कलुणा विवन्न-छंदा, खुप्पिवासापरिग्गया।। ५।।

तहेत्र मृतिरोदारः, जोगीर जन्मीको। वीसंति मृत्येरेतः, बृद्धि ग्रम् सरस्यस्थाः ११। नहेंत्र अविशोधका, देखा हरूका व गुल्हार ह वीसंति दुरसेरंतरः अधिओरमुबद्धिरः।१०।। तहेव मुक्तिरीयका, देखा इन्छा च गुरङ्गाः। दीसंति मुहमेहंता. इदिं पता महायसः ॥१९॥। वे आक्तिकक्ष्माणां, मूस्यूमा-क्षमां करा। नेमिं मिक्का पर्वहीत. इस-पिना इव पायवा।।९२।। अप्यवहा महा वर सिमा ने उतिवासि वर गिहीची उबसेच्छा, इहलोगम्स कारमा।१३॥ वेष देखें वह दोनं, परिवार्व च दाहरों। सिक्डमारा नियन्छंनि, सुना ने निन्दंविया।।९४।। नेवि नं गृहं पृष्टीत, तस्य सिमस्य कारता। सक्कारंति नमंसंति, तृष्टा निहंस-विद्यो।।६२।। कि पुन हे मुक्तगाही, अर्धन-हिय-कानर्। आयरिया तं वर् मिन्जु, तम्हा न नाइवस्र।१६॥। नीअं सिङ्हं गई ठाणं, नीषं च आसणानि या नीयं च पाए वंदिस्ता, नीयं कुस्ता य अंतितं।१६।। संबद्धका काण्मं, नहा उवहिणा-भवि। 'खमेह अवराहं में', वहतत 'न पुपृत्ति' सा९ना। दुगको वा पक्षांण्णं, चोड्झो वहड् रहं। एवं दुवुद्धि किच्चाणं, वुत्तो-वृत्तो पकुळाइ।।१६।। आलवंने नवंने वा, न निमिन्ताए पहिस्तुपे। मुनुणं आसणं धीरां, सुस्तृसार् पडिस्सुपो।।२०।। कालं छंदांवयारं च, पडिलेहिता हेउहिं। नेणं नेणं उवाण्णं, नं तं संपंडिवायस्।।२९१। विवनी अविणीयस्म, संपत्ती विणियस्स य। जस्मेयं दुहओं नायं, सिक्खं से अभिगन्छइ।।२२।।

जे यावि चंडे मइ-इढिगारवे, पिसुणे नरे साहसहीणपेसणे। अदिह धम्मे विणए अकोविए, असंविभागी न हु तस्स मुक्खो।।२३।। निद्देस-वित्ती पुण जेगुरूणं, सुयत्थ-धम्मा विणयम्मि कोविया। तरित्तु ते ओधमिणं दुरुत्तरं, खवित्तु कम्मं गड़मुत्तमं गय।।२४।। ।।त्तिबेमि।।इति विणयसमाहिणामज्झयणे-बीओ-उद्देसो समतो।।



आयरिअंअग्गिमिवाहिअग्गी, सुस्सूसमाणो पडिज्जागरिज्जा। आलोइयं इंगियमेव नच्चा, जो छंदमाराहयई स पुज्जो।।१।। आयार-महा विणयं पउंजे, सुस्सूसमाणो परिगिज्झ वक्कं। जहोवइट्ठं अभिकंखमाणो, गुरुं तु नासायई स पुज्जो।।२।। राइणिएच्चसु विणयं पउंजे, डहरावि य जे परियायजिट्ठा। नीयत्तणे वहड़ सच्च वाई, ओवायवं वक्करे स पुज्जो।।३।। अन्नाय-उन्छं चरई विसुद्धं, जवणहुया समुयाणं च निच्चं। अलध्धुयं नो परिदेवइज्जा, लद्धुं न विक्कत्थयई स पुज्जो।।४।। संथार-सेज्जासण-भत्तपाणे, अपिच्छया अइलाभे वि संते। जो एवमप्पाणमितोसइज्जा, संतोस-पाहन्न-रए स पुज्जो।।५।। सक्का सहेउं आसाइ कंटया, अओमया उच्छहया नरेणं। अणासए जो उ सहिज्ज कंटए, वईमए कन्न-सरे स पुज्जो।।६।। मुहत्तदुक्खा उ हबंति कंटया, अओमया तेवि तओ सुउद्धरा। वाया-दुरुत्ताणि दुरुद्धराणि, वेराणुबंधीणि महन्भयाणि।।७।। समावयंता वयणाभिधाया, कन्नं-गया दुम्मणियं जणंति। धम्मत्ति किच्चा परमग्ग-सूरे, जिइन्दिए जो सहई स पुज्जो।।६।। अवण्ण-वायं च परम्मुहस्स, पच्चक्खओ पडिणीयं च भासं। ओहारिणिं अप्पियकारिणिं च, भासं न भासिज्ज सया स पुज्जो।।६।। अलोलुए अक्कुहए अमाई, अपिसुणे यावि अदीण-वित्ती। नो भावए नोवि य भावियप्पा, अकोउहल्ले य सया स पुज्जो।।१०।। वियाणिआ अप्पगमप्पएणं, जो राग-दोसेहिं समो स पुज्जो।।१९।।
तहेव डहरं च महल्लगं वा, इतथी पुमं पव्वइयं गिहिं वा।
नो हीलए नोवि य खिंसइज्जा, थंमं च कोहं च चए स पुज्जो।।१२।।
जे माणिया सययं माणयंति, जत्तेण कन्नं व निवेसयंति।
ते माणए माणिरहे तवस्सी, जिइंदिए सच्चरए स पुज्जो।।१३।।
तेसिं गुरूणं गुणसायराणं, सुच्चाण मेहावी सुभासियाइं।
चरे मुणी पंचरए तिगुत्तो, चउक्कसायावगए स पुज्जो।।१४।।
गुरुमिह सययं पडियरिय मुणी, जिण मय-निउणे अभिगम-कुसले।
धुणिय रय-मलं पुरे-कडं, भासुरमउलं गइं वइ (गय)।।१४।।
।।तिबेमि।।इति विणयसमाहीए तइओ उद्देसो समत्तो।।



सुयं मे आउसं। तेणं भगवया एवमक्खायं। इह खलु थेरेहिं भगवंतेहिं चत्तारि विणय समाहिष्टाणा पन्नत्ता। कयरे खलु ते थेरेहिं भगवंतेहिं चत्तारि विणयसमाहिष्टाणा पन्नत्ता!। इमे खलु थेरेहिं भगवंतेहिं चत्तारि विणयसमाहिष्टाणा पन्नत्ता। तं जहा-विणय-समाही सुय-समाही, तव-समाही, आयार-समाही।

विणए सुए य तवे, आयारे निच्च पंडिया। अभिरामयंति अप्पाणं, 'जे भवंति जिइंदिआ'।।१।।

चउव्विहा खलु विणय-समाही भवइ। तं जहा-अ्णुसासिज्जंतो सुस्सूसइ। सम्मं सम्पडिवज्जइ। वयमाराहइ। न य भवइ अत्त-संगग्गहिए। चउत्थं पयं भवइ। भवइ य इत्थ सिलोगो।।

'पेहेड़ हियाणुसासणं, सुस्सूसड़ तं च पुणो अहिडिए। न य माण मएण मज्जइ, विणय-समाहिआययडिए'।।२।।

चउव्विहा खलु सुअ-समाही भवइ। तं जहा-सुअ मे भविस्स इति अज्झाइअव्वं भवइ। एगग्गचित्तो भविस्सामित्ति अज्झाइ-अव्वयं भवइ। अप्पाणं ठावइस्सामित्ति अज्झाइयव्वयं भवइ। ठिओ परं ठावइस्सामित्ति अज्झाइयव्वयं भवइ। चउत्थ पयं भवइ। भवइ अ इत्थ सिलोगो।। 'नाणमेग्ग-चित्तो अ, ठिओ अ ठावड़ परं। सुआणि अ अहिज्जित्ता, रओ सुअसमाहिए'।।३।।

चउव्विहा खलु तव-समाही भवइ। तं जहा-नो इहलोगद्वयाए तव-महिट्ठिज्जा। नो परलोगठ्ठआए तवमिट्ठिड्जा, नो कित्ति-वन्न-सद्द-सिलोगठ्ठआए तवमिट्ठिज्जा, नन्नत्थ निज्जरठ्ठयाए तव-मिट्ठिड्जा। चउत्थं पयं भवई। भवइ अ इत्थ सिलोगो।

'विविह-गुण-तवो-रए, निच्चं भवइ निरासए निज्जरिष्टए। तवसा धुणइ पुराण-पावगं, जुत्तो सया तव समाहीए'।।४।।

चडिव्हा खलु आयारसमाही भवइ। तं जहा-नो इहलोगहुयाए आयारमिहिंडिज्जा, नो परलोगहुयाए आयारमिहिंडिज्जा, नो कित्ति-वन्न-सद्द-सिलोगहुयाए आयारमिहिंडिज्जा, नन्नत्थ अरिहंतेहिं हेऊहिं आयारमिहिंडिज्जा। चडत्थं पयं भवइ। भवइ अ इत्थ सिलोगो। जिण वयण-रए अतिंतिणे, पिंडपुन्नाययमाययाहिए। आयारसमाहि-संवुडे, भवइ अ दंते भावसंधए।।५।। अभिगम चडरो समाहिओ, सुविसुद्धो सु-समाहियप्पओ। विडलहियं-सुहावहं पुणो, कुव्वइ य सो पयखेममप्पणो।।६।। जाइ-मरणाओ मुच्चइ, इत्थत्थं च चयइ सव्वसो। सिद्धे वा हवइ सासए, देवे वा अप्परए महिंडिए।।त्तिबेमि।।७।। इति विणयसमाही नाम चडत्थो उद्देसो।।नवममज्झयणं समत्तं।।१।।



## ।। अह भिक्खू नामं दसममज्झयणं।। १०।।

निक्खम्म माणाइ य बुद्ध वयणे, निच्चं चित्त समाहिओ हविज्जा। इत्थीण वसं न यावि गच्छे, वंतं नो पडिआयइ जे स भिक्खू।।१।। पुढविं न खणे न खणावए, सीओदगं न पिए न पियावए। अगणि सत्थं जहा सुनिसियं, तं न जले न जलाबए जे स भिक्खू।।२।। अनिलेण न वीए न वीयावए, हिरयाणि न छिंदे न छिंदावए। बीआणि सया विवज्जयन्तो, सचित्तं नाहारए जे स भिक्खू।।३।।

वहणं तस थावराणं होइ, पुढवि तण कट्ठ निस्सिआणं। तम्हा उद्देसिअं न भुंजे, नोवि पए न पयाबए जे स भिक्खू।।४।। रोइय नायपुत्त वयणे, अप्प समे मन्निज्ज छप्पि काए। पंच य फासे महव्वयाइं, पंचासव संवरे जे स भिक्खू।।५।। चत्तारि वमे सया कसाए, धुव जोगी हविज्ज बुद्धवयणे। अहणे निज्जाय रूव रयए, गिहि जोगं परिवज्जए जे स भिक्खू।।६।। सम्मदिही सया अमूढे, 'अत्थि हु नाणे तवे संजमे य'। तवसा धुणइ पुराणपावगं, मण वय-काय-सुसंवुडे जे स भिक्खू।।७।। तहेव असणं पाणगं वा, विविहं खाइम साइमं लिभत्ता। 'होही अड्डो सुए परे वा', तं न निहे न निहावए जे स भिक्खू।।८।। तहेव असणं पाणगं वा, विविहं खाइम-साइमं लभित्ता। छंदिअ साहम्मियाण भुंजे, भोच्चा सज्झाय-रए जे स भिक्खू।।१।। न य वुग्गहियं कहं कहिज्जा, न य कुप्पे निहुइन्दिए पसन्ते। संजम-धुव-जोग-जुत्ते, उवसन्ते अवहेडए जे स भिक्खू।।१०।। जो सहइ हु गाम-कंटए, अक्कोस-पहार-तज्जणाओ य। भय-भेरव-सद्द-सप्प-हासे, सम-सुह-दुक्ख-सहे य जे स भिक्खू।।१९।। पडिमं पडिवज्जिया मसाणे, नो भीयए भय-भेरवाइं दिस्स। विविह-गुण-तवो-रए य निच्चं, न सरीरं चाभिकंखई जे सभिक्खू।। १२।। असइं वोसिट्ट-चत्त-देहे, अकुट्ठे व हए व लूसिए वा। पुढिव-समे मुणी हविज्जा, अनिआणे अकोउहल्ले जे स भिक्खू।।१३।। अभिभूय काएण परीसहाइं, समुद्धरे जाइ-पहाउ अप्पयं। विइत्तु जाई-मरणं महन्भयं, तवे-रए सामणिए जे स भिक्खू।। १४।। हत्थ-संजए पाय-संजए, वाय-संजए संजइन्दिए। अज्झप्प-रए सुसमाहियप्पा, सुत्तत्थं च वियाणइ जे स भिक्खू।। १५।। उवहिम्मि अमुच्छिए अगिद्धे, अन्नाय-उंछं पुल-निप्पुलाए। कय-विक्कय-सन्निहिओ बिरए, सब्व-संगावगए य जे स भिक्खू।। १६।। अलोलो भिक्खू न रसेसु गिज्झे, उंछं चरे जीविअ-नाभिकंखी। इहिं च सक्कारण पूयणं च, चए ठियप्पा अणिहे जे स भिक्खू।।१७।

न परं वइज्जासि 'अयं कुसीले', जेणं च कुप्पिज्ज न तं वइज्जा। जाणिय पत्तेयं पुन्न-पावं, अत्ताणं न समुक्कसे जे स भिक्खू।।१८।। न जाइ-मत्ते न य रूव-मत्ते, न लाभ-मत्ते न सुएण मत्ते। मयाणि सञ्वाणि विवज्जइत्ता, धम्म-ज्झाण-रए जे स भिक्खू।।१६।। पवेअए अज्ज-पयं महा-मुणी, धम्मे ठिओ ठावयई परंपि। निक्खम्म वज्जिज्ज कुसील लिंगं, न यावि हासं कुहए जे स भिक्खू।।२०।। तं देह-वासं असुइं असासयं, सया चए निच्च-हिय द्वियप्पा। छिंदित्तु जाइ मरणस्स बंधणं, उवेइ भिक्खू अपुणागमं गइं।।२९।।



### ।। अह रइवक्का पढमा चूलीआ।।१।।

इह खलु भो पव्वइएणं उप्पण्ण-दुक्खेणं संजमे अरइ-समावन्न चित्तेणं ओहाणुप्पेहिणा अणोहाइएणं चेव हयरस्सिगयंकुस-पोयपडा गाभूआइं इमाइं अद्वारस ठाणाइं सम्मं संपंडिलेहिअव्वाइं भवंति। तं जहा-हं भो। दुस्समाइ दुप्पजीवी लहुसगा इत्तरिआ गिहीणं कामभोगा भुज्जो य सायबहुला मणुस्सा इमे अ मे दुक्खे न चिरकालोवडाइ भविस्सइ ओम-जण पुरक्कारे वंतस्स य पडिआयणं अहरगइ-वासोवसम्पया दुल्लहे खलु भो! गिहीणं धम्भे गिहि-वासमज्झे वसन्ताणं आयंके से वहाय होइ संकप्पे से वहाय होइ सोवक्केसे गिहबासे, निरुवक्केसे परिआए विधा बहु साहा रणा गिहीणं काम-भोगा पत्ते पुन्न-पावं अणवज्जे परिआए बहु साहा रणा गिहीणं काम-भोगा पत्ते पुन्न-पावं बहु च खलु भो! पावं कम्मं पगडं पावाणं च खलु भो! कडाणं कम्माणं पुव्वं दुच्चिन्नाणं दुप्पडिकंताणं वेइत्ता मुक्खो नित्थ अवेइत्ता तवसा वा झोसइत्ता अहारसमं पयं भवइ, भवइ अ इत्थ सिलोगो—

जया य चयई धम्मं, अणज्जो भोग-कारणा। से तत्थ मुच्छिए बाले, आयइं नावबुज्झई।।१।।

जया ओहाविओ होइ, इंदो वा पडिओ छमं। सब्ब-धम्म परिब्भट्ठो, स पच्छा परितप्पई।।२।। जया अ वंदिमो होइ, पच्छा होइ अवन्दिमो। देवया व चुआ ठाणा, स पच्छा परितप्पई।।३।। जया अ पूडमो होइ, पच्छा होइ अपूडमो। राया व रज्ज-पब्भट्टो, स पच्चा परितप्पई।।४।। जया अ माणिमो होइ, पच्छाहोइ अमाणिमो। सिहिब्ब कब्बडे छूढो, स पच्छा परितप्पई।।५।। जया अ थेरओ होइ, समइक्कंत-जुव्वणो। मच्छुव्व गलं गलित्ता, स पच्छा परितप्पई।।६।। जया अ कुकुडुंबस्स, कुतत्तीर्हि विहम्मई। हत्थी व बन्धणे बद्धो, स पच्छा परितप्पइ]।।७।। पुत्त दार-परिकिन्नो, मोह-संताण संतओ। पंकोसन्नो जहा नागो, स पच्छा परितप्पई।। द।। 'अज्ज आहं गणी हुंतो, भाविअप्पा बहुस्सुओ। जइ हं रमंतो परिआए, सामन्ने जिण देसिए'।।१।। देवलोग समाणो अ, परिआओ महेसिणं। रयाणं, अरवाणं च, महानरय सारिसो।।१०।। अमरोवमं जाणिअ सुक्खमुत्तमं, रयाण परिआए तहारयाणं। निरओवमं जाणिअ दुक्खमुत्तमं, रिमज्ज तम्हा परिआय पंडिए।।१९।। धम्माउ भट्टं सिरिओववेयं, जन्नगि विज्झायमिवप्प तेअं। हीलन्ति णं दुव्विहिअं कुसीला, दाढुद्धिअं घोर विसं व नागं।।१२।। इहेव धम्मो अयसो अकित्तो, दुन्नामधिज्जं च पिहुज्जणिमा। चुअस्स धम्माउ अहम्म-सेविणो, संभिन्न वित्तस्स य हिठ्ठओ गई।।१३।। भुंजित्त भोगाइं पसज्झ चेअसा, तहाविहं कट्टु असंजमं बहुं। गइं च गच्छे अणहिज्जि अंदुहं, बोही अ से नो सुलहा पुणो पुणो।।१४।। 'इमस्स ता नेरइअस्स जंतुणो, दुहोवणीअस्स किलेस-वत्तिणो। पलिओवमं झिज्जइ सागरोवमं, किमंग पुण मज्झ इमं मणो-दुहं।। १५।। न मे चिरं दुक्खमिणं भविस्सइ, असासया भोग-पिवास जंतुणो। न चे सरीरेण इमेणऽविस्सइ, 'भविस्सई जीविअ-पज्जवेण मे'।।१६।। जस्सेवमप्पा उ हबिज्जा निच्छिओ, चइज्ज देहं न हु धम्म-सासणं। तं तारिसं नो पइलिंति इंदिआ, उविंति वाया व सुदंसणं गिरिं।।१७।। इच्चेव संपस्सिअ बुद्धिमं नरो, आयं उवायं विविहं विआणिआ। काएणवाया अदु माणसेणं, तिगुत्तिगुत्तो जिण-वयणमाहद्विज्जसि।१८।

।।त्तिबेमि।।इअ रइवक्का पढमा चूला समत्ता।।९।।



### ।। अह विवित्तचरिया बीआ चूलिया।। १।।

चूलिअं तु पवक्खामि, सुअं केविल भासिअं।
जं सुणित्तु सु पुण्णाणं, धम्मे उप्पज्जए मई।।१।।
अणुसोअ पिटट बहु जणिम्मे, पिरसोअ लद्ध लक्खेणं।
पिट्टसोअमेव अप्पा, दायव्वो होउ कामेणं।।२।।
अणुसोअ सुहो लोओ, पिट्टसोओ आसवो सुविहि आणं।
अणुसोओ संसारो, पिट्टसोओ तस्स उत्तारो।।३।।
तम्हा आयार परक्कमेण, संवर समाहि बहुलेणं।
चिरआ गुणा अ नियमा अ, हुन्ति साहूण दठ्ठव्वा।।४।।
अणिएअ वासो समुआण चिरआ, अन्नाय उंछ प्यरिक्कया अ।
अप्पोवही कलह विवज्जणा अ, विहार चिरआइसिणं पसत्था।।४

अप्पोवही कलह विवज्जणा अ, विहार चिरआइसिणं पसत्था।।४।। आइन्नओ-माणविवज्जणा श्र, ओसन्न दिष्ठाहड-भत्त-पाणे। संसद्ठ कप्पेण चरिज्ज भिक्खू, तज्जाय-संसद्ठ जई जईज्जा।।६।। अ-मज्ज-मंसासि अमच्छरीआ, अभिक्खणं निव्विगईं गया अ। अभिक्खणं काउस्सग्ग-कारी, सज्झाय-जोगे पयओ हविज्जा।।७।। न पडिन्नविज्जा सयणासणाईं, सिज्जं निसिज्जं तह भत्त-पाणं। गाम कुले वा नगरे व देसे, ममत्त-भावं न कहिंऽपि कुज्जा।। ।। गिहिणो वेआवडिअ न कुज्जा, अभिवायणं वंदणपूअणं वा। असंकिलिट्ठेहिं समं वसिज्जा, मुणी चरित्तस्स जओ न हाणि।।६।। न या लभेज्जा निउणं सहायं, गुणाहिअं वा गुणओ समं वा। इक्कोऽवि पावाइ विवज्जयंतो, विहरिज्ज कामेसु असज्जमाणो।।१०।। संवच्छरं वावि परं पमाणं, वीअं च वासं न तहिं बसिज्जा। सुत्तस्स-मग्गेण चरिज्जभिक्खू, सुत्तस्स अत्थो जह जाणवेइ।।१९।। पुव्वरत्तावररत्त-काले, संपिक्खए, जो अप्पगमप्पएणं। 'किं मे कडं ? किं च मे किच्चसेसं ?. किं सक्कणिज्जं न समायरामि। १२। किं मे परो पासइ किंच अप्पा, किं वाहं खलिअं न विवज्जयामि'। इच्चेव सम्मं अणुपासमाणो, अणागयं नो पडिबंध कुज्जा। १३। जत्थेव पासे कड़ दुप्पउत्तं, काएण वाया अदु माणसेण। तत्थेव धीरो पडिसाहरिज्जा, आइन्नओ खिप्पमिव क्खलीणं।।१४।। जस्सेरिसा जोग जिइंदिअस्स, धिईमओ सप्पुरिसस्स निच्चं। तमाहु लोए 'पडिबुद्ध-जीवी', सो जीअइ संजम-जीविएणं।।१४।। अप्पा खलु सययं रक्खिअव्वो, सव्विंदिएहिं सुसमाहिएहिं। अरक्खिओ जाइ-पहं उवेइ, सुरक्खिओ अव्व-दुहाण मुच्चइ।।१६।।

> ।।त्तिबेमि।।इअविवित्तचरिआ बीआ चूला समत्ता।।२।। ।।इअ दसवेआलिअं सुत्तं समत्तं।।



#### णमो सिद्धाणं

# श्री उत्तराध्ययन सूत्रम्

### ।। वीणयसुयं पढमं अज्झयणं।।

संजोगा विष्प मुक्कस्स, अण-गारस्स भिक्खुणो। विणयं पाउकरिस्सामि, आणुपुर्व्वि सुणेह मे।।१।। आणानिद्देसकरे, गुरूण-मुव वाय कारए। इंगियागारसंपन्ने, सेविणीएत्ति वुच्चई।।२।। आणाऽनिद्देसकरे, गुरूण मणु-ववाय-कारए। पडिणीए असंबुद्धे, अविणीएत्ति बुच्चई।।३।। जहा सुणी पूड् कण्णी, निक्कसिज्जई सव्वसो। एवं दुस्सील-पडिणीए, मुहरी निक्कसिज्जइ।।४।। कण-कुण्डगं चइ-त्ताणं, विद्वं भुंजइ सूयरे। एवं सीलं चड़त्ताणं, दुस्सीले रमई मिए।।५।। सुणिया भावं साणस्स, सूयरस्स नरस्स य। विणए ठवेज्ज अप्पाण, मिच्छन्तो हिय-मप्पणो।।६।। तम्हा विणय-मेसिज्जा, सीलं पडि-लभेज्जओ। बुद्ध-पुत्त नियागठ्ठी, न निक्कसिज्जड़ कण्हुई।।७।। निसन्ते सिया मुहरी, बुद्धाणं अन्तिए सया। अञ्चजुत्ताणि सिक्खिज्जा, निरद्वाणि उ वज्जए।।६।। अणुसासिओ न कुप्पिज्जा, खंति सेविज्ज पण्डिए। खुड्डेहिं सह संसिगां, हासं कीडं च वज्जए।।६।। मा य चण्डालियं कासी, बहुयं मा य आलवे। कालेण य अहिज्जिता, तओ झाइज्ज एगओ।।१०।। आहच्च चण्डालियं कट्टु, न निण्हविज्ज कयाइवि। कडं कडेत्ति भासेज्जा, अकडं नो कडेत्ति य।।१९।। मा गलियस्सेव कसं, वयण-मिच्छे पुणो पुणो। कसं व दट्ठु माइण्णे, पावगं परिवज्जए।।१२।।

अणासवा थूल-वया कुसीला, मिउंपि चण्डं पकरिन्ति सीसा। चित्ताणुया लहु दक्खोववेया, पसायए ते हु दुरासयंऽपि।।१३।। नापुट्टो वागरे किंचि, पुट्टो वा नालियं वए। कोहं असच्चं कुवेज्जा, धारेज्जा पियमप्पियं।।१४।। अप्पा चेव दमेयव्वो, अप्पा ह खलु दुद्दमो। अप्पा दन्तो सुही होइ, अस्सिं लोए परत्थ य।।१५।। बरं मे अप्पा दन्तो. संजमेण तवेण य। माहं परेहि दम्मंतो, बंघणेहिं वहेहि य।। १६।। पडिणीयं च बुद्धाणं, वाया अदुव कम्मुणा। आवी वा जड़ वा रहस्से, नेव कुज्जा कयाइवि।।१७।। न पक्खओ न पुरओ, नेव किच्चाण पिट्ठओ। न जुंजे ऊरूणा उरूं, सयणे नो पडिस्सुणे।।१८।। नेव पल्हत्थियं कुज्जा, पक्खपिण्ड च संजए। पाए पसारिए वावि, न चिट्ठे गुरुणन्तिए।।१६।। आयरिएहिं वाहित्तो, तुसिणीओ न कयाइवि। पसायपेहि नियोगठ्ठी, उवचिट्ठे गुरुं सया।।२०।। आलवन्ते लवन्ते वा, न निसीएज्ज कयाइवी। चइ-ऊणमासणं धीरो, जओ जुत्तं पडिस्सुणे।।२१।। आसणगओ न पुच्छेज्जा, नेव सेज्जागओ कयाइवी। आगम्पुकडुओ सन्तो, पुच्छिज्जा पंजलीउडो।।२२।। एवं विणय-जुत्तस्स, सुत्तं अत्थं च तदुभयं। पुच्छ माणस्स सीसस्स, वागरिज्ज जहा सुयं।।२३।। मुसं परिहरे भिक्खू, न य ओहारिणिं वए। भासा-दोसं परिहरे, मायं च वज्जए सया।।२४।। न लवेज्ज पुट्टो सावज्जं, न निरहं न मम्मयं। अप्पणहा परहा वा, उभयस्सऽन्तरेण वा।।२५।। समरेसु अगारेसु, सन्धीसु य महापहे।

एगो एगत्थिए सर्द्धि, नेव चिट्ठे न संलवे।।२६।।

जं मे बुद्धाणुसासन्ति, सीएण फरुसेण वा। लाभोत्ति पेहाए, पयओ तं पडिस्सुणे।।२७।। अणु-सासण मोवायं, दुक्कडस्स य चोयणं। हियं तं मण्णइ पण्णो, वेसं होइ असाहुणो।।२८।। हियं विगय-भया बुद्धा, फरुसंपि अणुसासणं। वेसं तं होइ मूढाणं, खन्तिसोहिकरं पयं।।२६।। आसणे उव चिट्ठेज्जा, अनुच्चे अकुए थिरे। निरुट्ठाई, निसीएज्जऽपकुक्कुए।।३०।। अप्पुट्ठाई कालेण निक्खमे भिक्खू, कालेण य पडिक्कमे। अकालं च विवज्जिता. काले कालं समायरे।।३१।। परिवाडीए न चिट्ठेज्जा, भिक्खू दत्तेसणं चरे। पडि-रूवेण एसित्ता, मियं कालेण भक्खए।।३२।। नाइ-दूरमणासन्ने, नाऽन्नेसिं चक्खुफासओ। एगो चिट्ठेज्ज भत्तठ्ठा, लंघिया तं नऽइक्कमे।।३३।। नाइउच्चे व नीए वा, नासन्ने नाइ-दूरओ। फासुयं परकडं पिण्डं, पडिगाहेज्ज संजए।।३४।। अप्पपाणेऽप्पबीयम्मि, पडिच्छन्नम्मि संवुडे। समयं संजए भुंजे, जयं अपरिसाडियं।।३५।। सु-कडित्ति सु-पक्कित्ति, सु-च्छिन्ने सु-हडे मडे। सु-णिष्ठिए सु-लद्धित्ति, सावज्जं वज्जए मुणी।।३६।। रमए पण्डिए सासं, हयं भद्दं व वाहए। बालं सम्मइ सासंतो, गलियस्सं व वाहए।।३७।। खड्डुया मे चवेडा मे, अक्कोसा य वहा य मे। कल्लाण-मणु-सासन्तो, पाव-दिव्वित्ति मन्नई।।३८।। पुत्तो मे भाय नाइत्ति, साहू कल्लाण मन्नई। पाव-दिष्ठि उ अप्पाणं, सासं दासित्ति मन्नई।।३६।। न कोवए आयरियं, अप्पाणिप न कोवए। बुद्धोवघाई न सिया, न सिया तोत्तगवेसए।।४०।।

आयरियं कुवियं नच्चा, पत्तिएण पसायए। विज्जवेज्ज पंजलीउडो, वएज्ज न पुणोत्ति य।।४९।। धम्मज्जियं च ववहारं, बुद्धेहायरियं सया। ववहारं, गरहं नाभिगच्छई।।४२।। तमायरन्तो मणोगयं वक्कगयं, जाणित्तायरियस्स उ। तं परिगिज्झ वायाए, कम्मुणा उववायए।।४३।। वित्ते अचोइए निच्चं, खिप्पं हवई सुचोइए। जहोवइट्टं सुकयं, किच्चाइं कुळ्वई सया।।४४।। नच्या नमइ मेहावी, लोए कित्ती से जायए। हवई किच्चाणं सरणं, भूयाणं जगई जहा।।४५।। पुज्जा जस्स पसीयन्ति, संबुद्धा पुळ्वसंथुया। पसन्ना लाभ-इस्संति, विउलं अद्वियं सुयं।।४६।। स पुज्जसत्थे सु-विणीयसंसए, मणोरुई चिद्वइ कम्म-संपया। तवो-समायारि-समाहि-संवुडे, महज्जुइ पंच वयाइं पालिया।।४७।। स देव-गंधव्व-मणुस्सपूड्ए, चइत्तु देहं मल-पंक-पुव्वयं। सिद्धे वा हवड़ सासए, देवे वा अप्परए महिद्धिए।।त्तिबेमि।।४८।। ।।इति विणयसुयं नाम पढमं अज्झयणं समत्तं।।१।।



# ।।अह दुइयं परिसहज्झयणं।।२।।

सुयं मे आउसं—तेणं भगवया एव-मक्खायं। इह खलु बावीसं परीसहा समणेणं भगवया महावीरेणं कासवेणं पवेइया! जे भिक्खू सोच्चा नच्चा जिच्चा अभिभूय भिक्खायिरयाए परिव्वयन्तो पृष्ठो नो विनिहन्नेज्जा। कयरे ते खलु बावीसं परीसहा समणेणं भगवया महावीरेणं कासवेणं पवेइया जे भिक्खू सोच्चा नच्चा जिच्चा अभिभूय भिक्खायिरयाए परिव्वयंतो पृष्ठो नो विनिहन्नेज्जा? इमे ते खलु बावीसं परिसहा समणेणं भगवया महावीरेणं कासवेणं पवेइया, जे भिक्खू सोच्चा नच्चा जिच्चा अभिभूय भिक्खायिरयाए परिव्वयंतो पृट्ठो ने

विनिहन्नेज्जा, तं जहा—दिगिंछा-परीसहे $^{9}$  पिवासा-परिसहे $^{7}$  सीयपरीसहे $^{3}$  उसिण-परिसहे $^{8}$  दंस-मसय-परिसहे $^{8}$  अचेल-परीसहे $^{9}$  अरइ-परीसहे $^{9}$  इत्थी-परीसहे $^{1}$  चित्या-परिसहे $^{1}$  निसीहिया-परीसहे $^{9}$  सेज्जा-परीसहे $^{1}$  अक्कोस-परीसहे $^{1}$  वह-परीसहे $^{1}$  जायणा-परीसहे $^{1}$  अलाभ-परीसहे $^{1}$  रोग-परीसहे $^{1}$  तणफास-परीसहे $^{1}$  जल्ल-परीसहे $^{1}$  सक्कार-पुरक्कार-परीसहे $^{1}$  पन्नापरीसहे $^{2}$  अन्नाण-परीसहे $^{2}$  दंसण-परीसहे $^{2}$ 

परीसहाणं पविभत्ती, कासवेणं पवेड्या। तं भे उदाहरिस्सामि, आणु-पुव्विं सुणेह मे।।१।।

- (१) दिगिंछा-परिगए देहे, तबस्सी, भिक्खु थामवं। निंदं न छिंदावए, न पए न पयावए।।२।। काली-पव्वंग-संकासे, किसे धर्मणि संतए। मायन्ने असण-पाणस्स, अदीण-मणसो चरे।।३।।
  - (२) तओ पुट्ठो पिवासाए, दो गुंच्छी लज्जसंजए। सीओदगं न सेविज्जा, वियडस्सेसणं चरे।।४।। छिन्नावाएसु पंथेसु, आउरे सु पिवासिए। परिसुक्कमुहाऽदीणे, त तितिक्खे परीसहं।।४।।
    - (३) चरंतं विरयं लूहं, सीयं फुसइ एगया। नाइवेलं मुणी गच्छे, सोच्चाणं जिण-सासणं।।६।। न मे निवारणं अत्थि, छवित्ताणं न विज्जई। अहं तु अग्गिं सेवामि, इह भिक्खू न चिंतए।।७।।
- (४) उसिणं परियावेणं, परिदाहेण तिज्जिए। घिंसु वा परियावेणं, सायं नो परिदेवए।।८।। उणहाहितत्तो मेहावी, सिणाणं नोऽवि पत्थए। गायं नो परिसिंचेज्जा, न वीएज्जा य अप्पय।।६।।
- (५) पुठ्ठो य दंस-मस-एहिं, समरे व महा-मुणी। नागो संगामसीसे वा, सूरो अभिहणे परं।।१०।। न संतसे न वारेज्जा, मणंऽपि न पओसए। उवेहे न हणे पाणे, भुंजंते मंस-सोणियं।।११।।

- (६) परिजुण्णेहिं वत्थेहिं, होक्खामित्ति अचेलए। अदुवा अचेले होक्खामि, इइ भिक्खून चिंतए।।१२।। एगयाऽचेलए होइ, सुचेले आवि एगया। एयं धम्महियं नच्चा, नाणी नो परिदेवए।।१३।।
- (७) गामाणुगामं रीयंतं, अणगारं अकिंचणं। अरई अणु-प्पवे-सेज्जा, तं तितिक्खे परीसहं।।१४।। अरइं पुठुओ किच्चा, विरए आय-रक्खिए। धम्मा-रामे निरा-रम्भे, उवसन्ते मुणी चरे।।१५।।
- (८) सङ्गो एस मणू-साणं, जाओ लोगम्मि इत्थिओ। जस्स एया परिन्नाया, सुकडं तस्स सामण्ण।।१६।। एयमादाय मेहावी, पङ्कभूया उ इत्थिओ। नो ताहिं विणिहन्नेज्जा चरेज्जऽत्तगवेसए।।१७।।
  - (६) एग एव चरे लाढे, अभिभूय परीसहे। गामे वा नगरे वावि, निगमे वा रायहाणिए।।१८।। असमाणे चरे भिक्खू, नेव कुज्जा परिग्गहं। असंसत्ते गिहत्थेहिं, अणिएओ परिव्वए।।१६।।
- (१०) सुसाणे सुन्नगारे वा, दुक्खमूले व एगओ। अकुक्कुओ निसीएज्जा, न य वित्तासए परं।।२०।। तत्थ से चिठ्ठमाणस्स, उव-सग्गा-भिधारए। संकाभीओ न गच्छेज्जा, उठ्ठिता अन्नमासणं।।२९।।
  - (११) उच्चावयाहिं सेज्जाहिं, तवस्सी भिक्खू थामवं। नाइवेलं विहन्नेज्जा, पाव-दिष्ठि विहन्नई।।२२।। पइरिक्कुवस्सयं लद्धं, कल्लाण-अदुवा पावयं। किमेगराइं करिस्सई, एवं तत्थऽहियासए।।२३।।
  - (१२) अक्कोसेज्जा परे भिक्खु, न तेसिं पडिसंजले। सिरसो होइ बालाणं, तम्हा भिक्खू न संजले।।२४।। सोच्चाणं फरुसा भासा, दारुणा गाम-कण्टगा। तुसिणीओ उवेहेज्जा, न ताओ मणसीकरे।।२५।।

- (१३) हओ न संजले भिक्खू, मणंऽपि न पओसए। तितिक्खं परमं नच्चा, भिक्खू धम्मं समाअरे।।२६।। समणं संजयं दंतं, हणिज्जा कोइ कन्थई। नित्थ जीवस्स नासुत्ति, एवं पेहेज्ज संजए।।२७।।
- (१४) दुक्करं खलु भो निच्चं, अणगारस्स भिक्खुणो। सव्वं से जाइयं होइ, नित्थि किंचि अजाइयं।।२८।। गोयरग्ग-पविद्वस्स, पाणी नो सुप्पसारए। सेओ अगारवासुत्ति, इइ भिक्खू न चिंतए।।२६।।
  - (१५) परेसु घासमेसेज्जा, भोयणे परिणिहिए। लद्धे पिण्डे अलद्धे वा, नाणुतप्पेज्ज पंडिए।।३०।। अज्जेवाहं न लब्भामि, अविलाभो सुए सिया। जो एवं पडिसंचिक्खे, अलाभो तं न तज्जए।।३९।।
  - (१६) नच्चा उप्पइयं दुक्खं, वेयणाए दुहिटए। अदीणो थावए पन्नं, पुट्ठो तत्थऽहियासए।।३२।। तेगिच्छं नाभिनंदेज्जा, संचिक्खऽत्तगवेसए। एवं खु तस्स सामण्णं, जं न कुज्जा न कारवे।।३३।।
  - (१७) अचेलगस्स लूहस्स, संजयस्स तवस्सिणो।
    तणेसु सयमाणस्स, हुज्जा गायविराहणा।।३४।।
    आयवस्स निवाएण, अउला हवइ वेयणा।
    एवं नच्चा न सेवंति, तंतुजं तणतज्जिया।।३५।।
  - (१८) किलिन्नगाए मेहावी, पंकेण व रएण वा। धिंसु वा परियावेण, सायं नो परिदेवए।।३६।। वेएज्ज निज्जरापेही, आरियं धम्मऽणुत्तरं। जाव सरीरभेउत्ति, जल्लं काएण धारए।।३७।।
- (१६) अभिवायण-मुब्भुष्ठाणं, सामी कुज्जा निमंतणं। जे ताइ पडिसेवन्ति, न तेसिं पीहए मुणी।।३८।। अणु-क्कसाई अप्पिच्छे, अन्नाएसी अलोलुए। रसेसु नाणुगिज्झेज्जा, नाणुतप्पेज्ज पन्नवं।।३६।।

- (२०) से नूणं मएपुञ्बं, कम्माऽणाणफला कडा। जेणाहं णाभिजाणामि, पुठ्ठो केणई कण्हुई।।४०।। यह पञ्छा उइज्जन्ति, कम्माऽणाणफला कडा। एवमस्सासि अप्पाणं, नञ्चा कम्मविवागयं।।४९।।
- (२९) निरट्ठगम्मि विरओ, मेहुणाओ सु-संवुडो। जो सक्खं नाभिजाणामि, धम्मं कल्लाण-पावगं।।४२।। तवो वहाण मादाय, पडिमं पडिवज्जओ। एवंपि विहरओ मे, छउमं न निवट्ई।।४३।।
  - (२२) निन्थ नूणं परेलोए, इड्ढी वावी तवस्सिणो।
    अदुवा वंचिओ मित्ति, इइ भिक्खू न चिंतए।।४४।।
    अभू जिणा अत्थि जिणा, अदुवावि भविस्सई।
    मुसं ते एवमाहंसु, इइ भिक्खू न चिंतए।।४४।।
    एए परिसहा सब्वे, कासवेण पवेइया।
    जे भिक्खू न विहन्नेज्जा, पुट्ठो केणइकण्हुइ।।त्तिबेमि।।४६।।
    ।।इति दुइअं परिसहज्झयणं समत्तं।।२।।



#### ।। अह तइयं चाउरंगिज्जं अज्झयणं।।३।।

चत्तारि परमंगाणि, दुल्लहाणीह जन्तुणो।
माणुसत्तं सुई सद्धा, संजमिम्मं य वीरियं।।१।।
समावन्ना ण संसारे, नाणगोत्तासु जाइसु।
कम्मा नाणाविहा कट्टु, पुढो बिस्संभया पया।।२।।
एगया देवलोएसु, नरएसु वि एगया।
एगया आसुरं कायं, आहाकम्मेहिं गच्छई।।३।।
एगया खत्तिओ होई, तओ चण्डालवुक्कसो।
तओ कीड-पयंगो य, तओ कुन्थु-पिवीलिया।।४।।

एवमावद्द-जोणीसु, पाणिणो कम्म-किव्विसा। न निविज्जन्ति संसारे, सव्बद्देसु व खत्तिया।।१।। कम्म-संगेहिं सम्मूढा, दुक्खिया बहु-वेयणा। अमाणुसासु जोणीसु, विणिहम्मन्ति पाणिणो।।६।। कम्माणं तु पहाणाए, आणुपुळी कयाइ उ। जीवा सोहिमणुप्पत्ता, आययंति मणुस्सयं।।७।। माणुस्सं विग्गह लद्धं, सुई धम्मस्स दुल्लहा। जं सोच्चा पडिवज्जन्ति, तवं खंतिमहिंसयं।। ५।। आहच्च सवणं लद्धं, सद्धा परमदुल्लहा। सोच्चा नेआउयं मग्गं, बहवे परिभस्सई।।६।। सुइं च लद्धुं सद्धं च, वीरयं पुण दुल्लहं। बहवे रोयमाणावि. नो य णं पडिवज्जए।।१०।। माणुसत्तम्मि आयाओ, जो धम्मं सोच्चा सद्दहे। तवस्सी वीरियं लर्द्धुं, संवुडे निध्घुणे रयं।।१९।। सोही उज्जुय भूयस्स, धम्मो सुद्धस्स चिट्ठई। निळ्वाणं परमं जाइ, घयसित्ति ळ्व पावए।।१२।। विगिंच कम्मुणो हेउं, जसं संचिणु खंतिए। सरीरं पाढवं हिच्चा, उद्धं पक्कमइ दिसं।।१३।। विसालिसेहिं सीलेहिं, जक्खा उत्तरउत्तरा। महासुक्का व दिप्पंता, मन्नंता अपुणच्चवं।।१४।। अप्पिया देवकामाणं, काम रूव-बिउव्विणो। उड्ढं कप्पेसु चिट्ठन्ति, पुव्वा वाससया बहू।।१५।। तत्थ ठिच्चा जहा-ठाणं, जक्खा आउकूखए चुया। उवेन्ति माणुसं जोणिं, से दसंगेऽभिजायई।।१६।। खेत्तं वत्थुं हिरण्णं च, पसवो दास-पोरुसं। चत्तारि काम-खन्धाणि, तत्थ से उववज्जई।।१७।। मित्तवं नायवं होइ, उच्चागोए य वण्णवं। अप्पायंके महा-पन्ने, अभिजाए जसोबले।।१८।।

भोच्चा माणुस्सप भोए, अप्पडि-रुवे अहाउयं। पुव्विं विसुद्ध-सद्धम्मे, केवलं बोहि बुज्झिया।।१६।। चउरंगं दुल्लहं नच्चा, संजमं पडिवज्जिया। तवसा धुयकम्मंसे, सिद्धे हवइ सासए।।त्तिबेमि।।२०।। ।।इति चाउरंगिज्जं णाम-तइअं-अज्झयणं-समत्तं।।३।।



#### ।।अह चउत्थं-असंखयं-अझयणं।।४।।

असंखयं जीविय मा पमायए, जरोवणीयस्स हु नित्थ ताणं। एवं वियाणावि जणे पमत्ते, किण्णु-विहिंसा अजया गहिंति।।१।। जे पाव कम्मेहि धणं मणूसा, समाययन्ती अमइं गहाय। पहाय ते पास पयदृिए नरे, वेराणु बद्धा नरयं उवेंति।।२।। तेणे जहा संधिमुहे गहीए, सकम्मुणा किच्चइ पाव कारी। ्एवं पया पेच्च इहं च लोए, कडाण कम्माण न मुक्ख अत्थि।।३।। संसार-मावन्न परस्स अडा, साहारणं जं च करेड़ कम्मं। कम्मस्स ते तस्स उ वेयकाले, न बंधवा बंधवयं उवेंति।।४।। वित्तेण ताणं न लभे पमत्ते, इमम्मि लोए अदुवा परत्था। दीवप्पणहेव अणन्त मोहे, नेयाउयं दट्ठुमदट्ठु मेव।।५।। सुत्तेसु यावी पडि-बुद्ध-जीवी, न वीससे पण्डिए आसु-पन्ने। घोरा मुहुत्ता अबलं सरीरं, भारंडपक्खी व चरेऽप्पमत्ते।।६।। चरे पयाइं परिसंकमाणो, जं किंचि पासं इह मण्णमाणो। लाभंत्तरे जीविय बूहइता, पच्छा परिन्नाय मलाव-धंसी।।७।। छन्दंनिरोहेण उवेड़ मोक्खं, आसे जहा सिक्खियवम्मधारी। पुळ्वाइं वासाइं चरेप्पमत्ते, तम्हा मुणी खिप्पमुवेइ मोक्खं।।८।। स पुळ्वमेवं न लभेज्ज पच्छा, एसोऽवमा सासयवाइयाणं। विसीयई सिढिले आउयम्मि, कालोवणीए सरीरस्स भेए।।६।।

खिप्पं न सक्केइ विवेगमेउं, तम्हा समुद्वाय पहाय कामे।
समिच्च लोयं समया-महेसी, आयाण-रक्खी चरेऽप्पमत्तो।।१०।।
मुहं मुहं मोह-गुणे जयन्तं, अणेग-रूवा समणं चरन्तं।
फासा फुसन्ति असमंजसं च, न तेसि भिक्खू मणसा पउस्से।।११।।
मन्दा य फासा बहुलोहणिज्जा, तहप्पगारेसु मणं न कुज्जा।
रिक्खिज्ज कोहं विणएज्ज माणं, मायं न सेवेज्ज पहेज्ज लोहं।।१२।।
जेऽसंक्खया तुच्छ परप्प-वाई, ते पिज्ज-दोसाणुगया।
परज्झा-(व्भा)।

एए अहम्मेत्ति दुगुंछमाणो, कंखे गुणे जाव सरीरमेउ।।१३।। ।।त्तिबेमि।।इति असंखयं-चउत्थं-अज्झयणं समत्तं।।४।।



### ।। अह अकाममरणिज्जं-पञ्चमं-अज्झयणं।।५।।

अण्णवंसि महोघंसि, एगे तिण्णे दुरुत्तरे।
तत्थ एगे महा-पन्ने, इमं पण्हमुदाहरे।।१।।
सन्तिमे य दुवे ठाणा, अक्खाया मरणन्तिया।
अकाम-मरणं चेव, सकाम मरणं तहा।।२।।
बालाणं अकामं तु, मरणं असइं भवे।
पण्डियाणं सकामं तु, उक्कोसेण सइं भवे।।३।।
तिथमं पढमं ठाणं, महावीरेण देसियं।
काम गिद्धे जहा बाले, भिसं कूराइं कुव्वई।।४।।
जे गिद्धे काम-भोगेसु, एगे कूडाय गच्छइ।
न मे दीट्ठे परे लोए, चक्खूदिट्ठा इमा रई।।४।।
हत्थागया इमे कामा, कालिया जे अणागया।
को जाणइ परे लोए, अत्थि वा निथ्य वा पुणो।।६।।
जणेण सिद्धं होक्खामि, इइ बाले पगढभई।
काम-भोगाणुराएणं, केसं संपडिवज्जई।।७।।

तओ से दण्डं समारभई, तसेसु थावरेसु य। अद्वाए अणद्वाए, भूयगामं विहिंसई।।८।। हिंसे बाले मुसा-वाई, माइल्ले पिसुणे सढे। भुंजमाणे सुरं मंसं, सेयमेयंति मन्नई।।६।। कायसा वयसा मत्ते, वित्ते गिद्धे य इत्थिस्। दुहओ मलं संचिणइ, सिसुणागु व्व मट्टियं।।१०।। तओ पुद्धो आयंकेणं, गिलाणो परि-तप्पई। पभीओ पर-लोगस्स, कम्माणुप्पेहि अप्पणो।।११।। सुया मे नरए ठाणा, असीलाणं च जा गई। बालाणं कुर-कम्माणं, पगाढा जत्थ वेयणा।।१२।। तत्थोऽववाइयं ठाणं, जहा मेयमणुस्सुयं। आहाकम्मेहिं गच्छन्तो. सो पच्छा परितप्पई।।१३।। जहा सागडिओ जाणं, समं हिच्चा महापहं। विसमं मग्ग-मोडण्णो, अक्खे भग्गम्मि सोयई।।१४।। एवं धम्मं विउक्कम्म, अहम्मं पडिवज्जिया। बाले मच्चुमुहं पत्ते, अक्खे भग्गे व सोयई।।१५।। तओ से मरणन्तम्मि, बाले संतसई भया। अकाम मरणं मरई, धुत्ते व कलिणाजिए।।१६।। एयं अकाम-मरणं, बालाणं तु पवेइयं। एत्तो सकाम-मरणं, पण्डियाणं सुणेह मे।।१७।। मरणंऽपि स-पुण्णाणं, जहा मेयमणुस्सुयं। विप्पसण्ण मणाघायं, संजयाण बुसीमओ।।१८।। न इमं सब्वेसु भिक्खूसु, न इमं सब्वेसुऽगारिसु। नाणा-सीला-अगारत्था, विसमसीला य भिक्खुणो।।१६।। सन्ति एगेहिं भिक्खूहिं, गारत्था संजमुत्तरा। य सब्वेहिं, साहवो संजमुत्तरा।।२०।। चीराजिणं निगणिणं, जडी संघाडिमुण्डिणं। एयाणिवी न तायन्ति, दुस्सीलं परियागयं।।२१।। पिंडोलएव्व दुस्सीले, नरगाओ न मुन्चइ। भिक्खाए वा गिहित्थे वा, सुव्वए कम्मई दिवं।।२२।। अगारि-सामाइयंगाणि, सद्धी काएण फासए। पोसहं दुहओ पक्खं, एगरायं न हावए।।२३।। एवं सिक्खा-समावन्ने, गिहि-वासे वि सुव्वए। मुन्चई छविपव्वाओ, गन्छे जक्खसलोगयं।।२४।। अह जे संवुडे भिक्खू, दोण्हं अन्नयरे सिया। सब्ब-दुक्ख पहीणे वा, देवे वावि महिङ्ढिए।।२५।। उत्तराइं विमोहाइं, जुईमन्ताऽणुपुळ्वसो। समाइण्णाइं जक्खेहिं, आवासाइं जसंसिणो।।२६।। दीहाउया इद्विमन्ता, समिद्धा कामरूविणो। अहुणोववन्नसंकासा, भुज्जो अच्चिमालिप्पभा।।२७।। ताणि ठाणाणि गच्छन्ति, सिक्खिता संजमं तवं। भिक्खाए वा गिहित्थे वा, जे सन्ति परिनिव्वुडा।।२८।। तेसिं सोच्चा सपुज्जाणं संजयाण वुसीमओ। न सन्तसन्ति मरणन्ते, सीलवन्तो बहुस्सुया।।२६।। तुलिया विसेसमादाय, दया-धम्मस्स खन्तिए। विष्पसीएज्ज मेहावी, तहाभूएण अष्पणा।।३०।। तओ काले अभिप्पेए, सङ्घी तालिसमन्तिए। विणएज्ज लोभहरिसं, भेयं देहस्स कंखए।।३९।। अहकालम्मि संपत्ते, आघायाय समुस्सयं। सकाममरणं मरई, तिन्हमन्नयरं मुणी।।त्तिबेमि।।३२।। ।।इति अकाममरणिज्जं-पंचमं-अज्झयणं-समत्तं।।५।।



।। अह खुड्डागनियंठिज्जं-छट्ठं-अज्झयणं।।६।।

जावन्तऽविज्जापुरिसा, सब्वे ते दुक्खसंभवा। लुप्पन्ति बहुसो मृढा, संसारम्मि अणन्तए।।१।। समिक्ख पण्डिए तम्हा, पासजाई पहे बह। अप्पणा सच्चमेसेज्जा, मेत्तिं भूएसु कप्पए।।२।। माया पियाण्हुसा भाया, भज्जा पुत्ता य ओरसा। नालं ते मम ताणाए, लुप्पंतस्स सकम्मुणा।।३।। एयमट्टं सपेहाए. पासे समियदंसणे। छिन्दे गेद्धिं सिणेहं च, न कखे पुळ्वसंथुयं।।४।। गवासं मणि-कुण्डलं, पसवो दास-पोरुसं। सव्व-मेयं चइत्ताणं, काम-रूवी भविस्ससि।।५।। (थावरं जंगमं चेव. धणं धन्नं उवक्खरं। पच्चमाणस्स कम्मेहिं, नालं दुक्खाओ मोयणे)।।६।। अज्झत्थं सब्बओ सब्बं. दिस्स पाणे पियायए। न हणे पाणिणो पाणे, भयवेराओ उवरए।।७।। आयाणं नरयं दिस्स, नायएज्ज तणामवि। दोगुञ्छी अप्पणो पाए, दिन्नं भुंजेज्ज भोयणं।।६।। इममेगे उ मन्नन्ति, अप्पच्चक्खाय पावगं। आयरियं विदित्ताणं, सब्व-दुक्खाण मुच्चई।।६।। भणंता अकरेन्ता य, बन्ध मोक्ख-पड़ण्णिणो। वाया-विरिय-मेत्तेण, समा-सासेन्ति अप्पयं।।१०।। न चित्ता तायए भासा, कुओ विज्जाणुसासणं। विसन्ना पाव-कम्मेहि, बाला पंडियमाणिणो।।१९।। जे केइ शरीरे सत्ता, वण्णे रूवे य सब्वसो। मणसा काय-वक्केणं, सब्वे ते दुक्ख-सम्भवा।।१२।। आवन्ना दीहमद्धाणं, संसारम्मि अणन्तए। तम्हा सब्ब-दिसं पस्सं, अप्पमत्तो परिव्वए।।१३।।

बहिया उहुमादाय, नावकंखे कयाइवि।
पुव्व-कम्म-क्खय-ट्ठाए, इमं देहं समुद्धरे।।१४।।
विविच्च कम्मुणो हेउ, कालकंखी परिव्वए।
मायं पिंडस्स पाणस्स, कडं लध्धूण भक्खए।।१४।।
सन्निहिं च न कुळेज्जा, लेव-मायाए संजए।
पक्खीपत्तं समादाय, निरवेक्खो परिव्वए।।१६।।
एसणा-समिओ लज्जू, गामे अणियओ चरे।
अप्पमत्तो पमत्तेहिं, पिण्ड-वायं गवेसए।।१७।।
एवं से उदाहु अणुत्तर-नाणी, अणुत्तर-दंसी अणुत्तर-नाण दंसण-धरे।
अरहा नायपुत्ते, भगवं वेसालिए विवाहिए।।त्तिवेमि।।१८।।
।।इति खुड्डागनियंठिज्जं-छट्ठं-अज्झयणं-समत्तं।।६।।



#### ।। अह एलयं सत्तमं-अज्झयणं।।७।।

जहाएसं समृद्दिस्स, कोइ पोसेज्ज एलयं।
ओयणं जवसं देज्जा, पोसेज्जावि सयङ्गणे।।१।।
तओ से पुट्टे परिवूढे, जायमेए महोदरे।
पीणिए विउले देहे, आएसं परिकंखए।।२।।
जाव न एड़ आएसे, ताव जीवइ से दुही।
अह पत्तम्मि आएसे, सीसं छेत्तूण भुज्जई।।३।।
जहा से खलु उरब्भे, आएसाए समीहिए।
एवं बाले अहम्मिट्टे, ईहई नरयाउयं।।४।।
हिंसे वाले मुसा-वाई, अद्धाणंमिं विलोवए।
अन्न-दत्तहरे तेणे, माई कं नु हरे सढे।।४।।
इत्थी-विसय-गिद्धे य, महारंभ-परिग्गहे।
भुंजमाणे सुरं मंसं, परिवूढे परंदमे।।६।।

अय-कक्करभोइ य, तुंडिल्ले चिय-लोहिए। आउयं नरए कंखे, जहाएसं व एलए।।७।। आसणं सयणं जाणं, वित्तं कामाणि भुंजिया। दुस्सा-हडं धणं हिच्चा, बहु संचिणिया खं।।८।। तओ कम्म-गुरू जंतू, पच्चुप्पन्न-परायणे। आगयाएसे, मरणंतम्मि सोयई।।६।। अव व्व तओ आउ-परिक्खीणे, चुया देह विहिंसगा। आसुरीयं दिसं बाला, गच्छन्ति अवसा तमं।।१०।। जहा कागिणिए हेउं, सहस्सं हारए नरो। अपत्थं अम्बगं भोच्चा, राया रज्जं तु हारए।।१९।। एवं माणुस्सगा कामा, देवकामाण अन्तिए। सहस्स-गुणिया भुज्जो, आउं कामा य दिब्विया।।१२।। अणेग-वासानउया, जा सा पन्नवओ ठिई। जाणि जीयन्ति दुम्मेहा, उणे-वास-सया-उए।।१३।। जहा य तिन्नि वाणिया, मूलं धेत्रूण निग्गया। एगोऽत्थ लहई लाभं, एगो मूलेण आगओ।।१४।। एगो मूलंपि हारित्ता, आगओ तत्थ वाणिओ। ववहारे उवमा एसा, एवं धम्मे वियाणह।।१५।। माणुसत्तं भवे मूलं, लाभो देवगई भवे। मूलच्छेएण जीवाणं, नरग-तिरिक्ख-त्तणं धुवं।।१६।। दुहओ गई बालस्स, आवई वहमूलिया। देवत्तं माणुसत्तं च, जं जिए लोलयासढे।।१७।। तओ जिए सइं होइ, दुविहिं दोग्गइ गए। दुल्लहा तस्स उम्मग्गा, अद्धाए सुचिरादवि।।१८।। एवं जियं सपेहाए, तुलिया बालं च पण्डियं। मूलियं ते पवेसन्ति, माणुसिं जोणिमेन्ति जे।।१६।। वेमायाहिं सिक्खाहिं, जे नरा गिहि-सुब्बया। उवेन्ति माणुसं जोणिं, कम्मसच्चा हु पाणिणो।।२०।। बहिया उद्धमादाय, नावकंखे कयाइवि।
पुळ्व-कम्म-क्खय-ठ्ठाए, इमं देहं समुद्धरे।।१४।।
विविच्च कम्मुणो हेउ, कालकंखी परिव्वए।
मायं पिंडस्स पाणस्स, कडं लध्धूण भक्खए।।१४।।
सन्निहिं च न कुळ्वेज्जा, लेव-मायाए संजए।
पक्खीपत्तं समादाय, निरवेक्खो परिव्वए।।१६।।
एसणा-समिओ लज्जू, गामे अणियओ चरे।
अप्पमत्तो पमत्तेहिं, पिण्ड-वायं गवेसए।।१७।।
एवं से उदाहु अणुत्तर-नाणी, अणुत्तर-दंसी अणुत्तर-नाण दंसण-धरे।
अरहा नायपुत्ते, भगवं वेसालिए वियाहिए।।त्तिबेमि।।१८।।
।।इति खुड्डागनियंठिज्जं-छट्ठं-अज्झयणं-समत्तं।।६।।



### ।। अह एलयं सत्तमं-अज्झयणं।।७।।

जहाएसं समुद्दिस्स, कोइ पोसेज्ज एलयं।
ओयणं जवसं देज्जा, पोसेज्जावि सयङ्गणे।।१।।
तओ से पुट्टे पित्वृढे, जायमेए महोदरे।
पीणिए विउले देहे, आएसं पिरकंखए।।२।।
जाव न एइ आएसे, ताव जीवइ से दुही।
अह पत्तम्मि आएसे, सीसं छेत्तृण भुज्जई।।३।।
जहा से खलु उरब्भे, आएसाए समीहिए।
एवं बाले अहम्मिट्टे, ईहई नरयाउयं।।४।।
हिंसे वाले मुसा-वाई, अद्धाणंमिं विलोवए।
अन्न-दत्तहरे तेणे, माई कं नु हरे सढे।।५।।
इत्थी-विसय-गिद्धे य, महारंभ-पिरगहे।
भुंजमाणे सुरं मंसं, पित्वृढे परंदमे।।६।।

अय-कक्करभोइ य, तुंडिल्ले चिय-लोहिए। आउयं नरए कंखे, जहाएसं व एलए।।७।। आसणं सयणं जाणं, वित्तं कामाणि भुंजिया। दुस्सा-हडं धणं हिच्चा, बहु संचिणिया रयं।।८।। तओ कम्म-गुरू जंतू, पच्चुप्पन्न-परायणे। आगयाएसे, मरणंतम्मि सोयई।।६।। अव ब्व तओ आउ-परिक्खीणे, चुया देह विहिंसगा। आसुरीयं दिसं बाला, गच्छन्ति अवसा तमं।।१०।। जहा कागिणिए हेउं, सहस्सं हारए नरो। अपत्थं अम्बगं भोच्चा, राया रज्जं तु हारए।।१९।। एवं माणुस्सगा कामा, देवकामाण अन्तिए। सहस्स-गुणिया भुज्जो, आउं कामा य दिब्बिया।।१२।। अणेग-वासानउया, जा सा पन्नवओ ठिई। जाणि जीयन्ति दुम्मेहा, उणे-वास-सया-उए।।१३।। जहा य तिन्नि वाणिया, मूलं धेत्तूण निग्गया। एगोऽत्थ लहई लाभं, एगो मूलेण आगओ।।१४।। एगो मूलंपि हारित्ता, आगओ तत्थ वाणिओ। ववहारे उवमा एसा, एवं धम्मे वियाणह।।१५।। माणुसत्तं भवे मूलं, लाभो देवगई भवे। मूलच्छेएण जीवाणं, नरग-तिरिक्ख-त्तणं धुवं।।१६।। दुहओ गई बालस्स, आवई वहमूलिया। देवतं माणुसत्तं च, जं जिए लोलयासढे।।१७।। तओ जिए सइं होइ, दुविहिं दोग्गइ गए। दुल्लहा तस्स उम्मग्गा, अद्धाए सुचिरादवि।।१८।। एवं जियं सपेहाए, तुलिया बालं च पण्डियं। मूलियं ते पवेसन्ति, माणुसिं जोणिमेन्ति जे।।१६।। वेमायाहिं सिक्खाहिं, जे नरा गिहि-सुब्बया। उवेन्ति माणुसं जोणिं, कम्मसच्चा हु पाणिणो।।२०।। जेसिं तु विउला सिक्खा, मूलियं ते अइच्छिया। सीलवन्ता सविसेसा, अदीणा जन्ति देवयं।।२१।। एवमदीणवं भिक्खू, आगारिं च वियाणिया। कहण्णु जिच्च मेलिक्खं, जिच्चमाणे न संविदे।।२२।। कुसग्गे उदगं, समुहेण समं मिणे। एवं माणुसग्गा कामा, देव कामाण अंतिए।।२३।। कुसग्गभेत्ता इमे कामा, सन्निरुद्धम्मि आउए। कस्स हेउं पुराकाउं, जोगक्खेमं न संविदे।।२४।। इह कामणियटस्स, जत्तहे अवरज्झइ। सोच्चा नेयाउयं मग्गं, जं भुज्जो परिभस्सई।।२५।। इह कामणियद्दस्स, अत्तद्वे नावरज्झइ। पूइदेहनिरोहेणं, भवे देवेत्ति मे सुयं।।२६।। इड्ढी जुई जसो वण्णो, आउं सुहमणुत्तरं। भुज्जो जत्थ मणुस्सेसु, तत्थ से उववज्जई।।२७।। बालस्स पस्स बालत्तं, अहम्मं पडिवज्जिया। चिच्चा धर्म्मं अहम्मिट्टे, नरए उववज्जई।।२८।। धीरस्स पस्स धीरत्तं, सच्च-धम्माणुवत्तिणो। चिच्चा अधम्मं धम्मिट्ठे, देवेसु उववज्जई।।२६।। तुलियाण बालभावं, अबालं चेव पंडिए। चइऊण बालभावं, अबालं सेवई मुणि।।त्तिबेमि।।३०।।

।।इति एलय सत्तमं-अज्झयाणं-समत्तं।।७।।



।। अह काविलीयं-अट्टमं-अज्झयणं।। ८।। अधुवे असासयम्मि, संसारम्मि दुक्खपउराए। किं नाम होज्ज तं कम्मयं, जेणाहं दुग्गइं न गच्छेज्जा?।।९।। विजिहतु पुव्वसंजोयं, न सिणेहं किहंचि कुव्वेज्जा। असिणेह-सिणेह-करेहिं, दोस पओसेहि मुच्चए भिक्खू।।२।। तो नाण-दंसण समग्गो, हिय-निस्सेसाय सव्व-जीवाणं। तेसिं विमोक्खणठ्ठाए, भासई मुणिवरो विगय-मोहो।।३।। सव्वं गंथं कलहं च, विप्पजहे तहाविहं भिक्खु। सब्बेसु कामजाएसु, पासमाणो न लिप्पई ताई।।४।। भोगा-मिस दोस विसन्ने, हिय निस्सेय सबुद्धि वोच्चत्थे। बाले य मन्दिए मूढे, बज्झई मिन्छिया व खेलम्मि।।४।। दुप्परिच्चया इमे कामा, नो सुजहा अधीर पुरिसेहिं। अह सन्ति सुव्वया साह, जे तरन्ति अतरं वणिया वा।।६।। समणामुएगे वयमाणो, पाणवहं मिया अयाणन्ता। मन्दा निरयं गच्छन्ति, बाला पावियाहिं दिष्ठीहिं।।७।। न हु पाण वहं अणुजाणे, मुच्चेज्ज कयाइ सव्व दुक्खाणं। एवं आयरिएहिं अक्खायं, जेहिं इमो साहु धम्मा पन्नत्तो।।८।। पाणे य नाइवाएज्जा, से समीइत्ति वुच्चई ताई। तओ से पावयं कम्मं, निज्जाइ उदगं व थलाओ।।१।। जग निस्सिएहिं भूएहिं, तस नामेहिं थावरेहिं च। नो तेसिमारभे दंडं, मणसा वयसा कायसा चेव।।१०।। सुद्धेसणाओ नच्चाणं, तत्थ ठवेज्ज भिक्खू अप्पाणं। जायाए घासमेसेज्जा, रस गिद्धे न सिया भिक्खाए।।१९।। पन्ताणि चेव सेवेज्जा, सीयपिंडं पुराण कुम्मासं। अदु वुक्कसं पुलागं वा, जवणहाए निसेवए मंथुं।।१२।। जे लक्खणं च सुविणं च, अङ्गविज्जं च जे पउंजंति। न हु ते समणा वुच्चंति, एवं आयरिएहिं अक्खायं।।१३।। इहजीवियं अणियमेत्ता, पभट्टा समाहिजोएहिं। ते काम भोग रस गिद्धा, उववज्जन्ति आसुरे काए।।१४।। तत्तोऽवि य उव्वद्दित्ता, संसारं बहु अणुपरियटन्ति। बहु कम्म लेव लित्ताणं, बोही होइ सुदुल्लहा तेसिं।।१५।। किसणिंपि जो इमं लोयं, पिडपुण्णं दलेज्ज इक्कस्स।
तेणावि से न संतुरसे, इह दुप्पूरए इमे आया।।१६।।
जहा लाहो तहा लोहो, लाहा लोहो पवद्धई।
दोमासकयं कज्जं, कोडीएवि न निट्ठियं।।१७।।
नो रक्खसीसु गिज्झेज्जा, गंडवच्छासुऽणेगचित्तासु।
जाओ पुरिसं पलोभित्ता, खेल्लिन्ति जहा व दासेहिं।।१८।।
नारीसु नोव गिज्झेज्जा, इत्थी विष्पजहे अणागारे।
धम्मं च पेसलं नच्चा, तत्थ ठवेज्ज भिक्खू अप्पाणं।।१९।।
इइ एस धम्मे अक्खाए, किवलेणं च विसुद्धपन्नेणं।
तरिहिन्ति जे उ काहिन्ति, तेहिं आराहिया दुवे लोग।।२०।।

।।त्तिबेमि।।इति काविलीयं अहुमं अज्झयणं।।८।।



#### ।।अह णवमं-नमिपवज्जा-णामज्झयणं।।६।।

चइऊण देवलोगाओ, उववन्नो माणुसम्मि लोगम्मि।

उवसन्त-मोहणिज्जो, सरई पोराणियं जाइं।।१।।

जाइं सिरत्तु भयवं, सयंसंबुद्धो अणुत्तरे धम्मे।

पुत्तं ठवेतु रज्जे, अभि-णिक्खमई नमी राया।।२।।

सो देवलोगसिरसे, अन्तेउर-वर-गओ वरे भोए।

भुंजित्तु नमी राया, बुद्धो भोगे पिरच्चयई।।३।।

मिहिलं स-पुर जय-वयं, बलमोरोहं च पिरयणं सव्वं।

चिच्चा अभिनिक्खन्तो, एगन्त-मिहिङ्ढओ भयवं।।४।।

कोला-हलग-भूयं, आसी मिहिलाए पव्वयन्तम्मि।

तइया रायिरसिम्मि, निमम्मि अभिणिक्खमन्तम्मि।।४।।

अब्भुद्धियं रायिरसिं, पवज्जा ठाण मुत्तमं।

सक्को माहण-रूवेण, इमं वयण-मब्बवी।।६।।

| Įs.t                                                                                                                                                                                                                            | ड. <b>२</b> ] उत्तराध्ययम सूत्रं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ्डन्स्म।<br>- अवगादमा<br>रवहां।<br>निहिनंगातमा<br>विकासी<br>रामिति।<br>स्मानीते।<br>स्मानीते।<br>स्मानीते।<br>स्मानीते।<br>स्मानीते।<br>स्मानीते।<br>स्मानीते।<br>स्मानीते।<br>स्मानीते।<br>स्मानीते।<br>स्मानीते।<br>स्मानीते। | किण्णु-मो! अञ्च मिहिलाए, कोला-हलग-संकुल मुळ्जिन दारुणा सहा, पासाएसु गिहेसु एयमहं निसामित्ता, हेऊ-कारण-चोइओ। तओ नमी रायरिसी, देविन्दं इणमञ्बवी। मिहिलाए चेड्ए वच्छे, सीयच्छाए मणोरमे। पत्त-पुष्फ-फलो-वेए, बहुणं वहु-गुणे सया। वाएण हीरमाणम्मि, चेड्यम्मि मणोरमे। दुहिया असरणा अत्ता, एए कन्दन्ति भो खगा।। एयमहं निसामित्ता, हेऊ-कारण चोइओ। तओ निमं रायरिसिं, देविन्दो इणमञ्बवी।। |
| willell                                                                                                                                                                                                                         | एस अग्गी य वाऊ य, एयं डज्झड़ मन्दिरं।<br>भयवं अन्तेउरं तेणं, कीस णं नावपेक्खह।।'<br>एयमट्टं निसामित्ता, हेऊ-कारण-चोइओ।<br>तओ नमी रायरिसी, देविन्दं इणमब्बवी।।'                                                                                                                                                                                                                  |
| 11311                                                                                                                                                                                                                           | सुहं वसामो जीवामो, जेसिं मो नित्थ किंचणं।<br>मिहिलाए डज्झमाणीए, न मे डज्झइ किंचणं।।                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 141<br>1511911                                                                                                                                                                                                                  | चत्त-पुत्त-कलत्तस्स, निव्वावारस्स भिक्खुणो।<br>पियं न विज्जई किंचि, अप्पियंपि न विज्जई।।                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| )  <br>                                                                                                                                                                                                                         | बहुं खु मुणिणो भद्दं, अणगारस्स भिक्खुणो।<br>सव्वओ विष्यमुक्कस्स, एगन्तमणुपस्सओ।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| [1131]<br>[1                                                                                                                                                                                                                    | एयमष्टं निसामित्ता, हेऊ-कारण-चोइओ।<br>तओ नमिं रायरिसिं, देविन्दो इणमब्बवी।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 11811                                                                                                                                                                                                                           | पागारं कारइत्ताणं, गोपुरद्दालगाणि य।<br>उस्सूलगसयम्बीओ, तओ गच्छसि खत्तिया।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

एयमष्टं निसामित्ता, हेऊ-कारण-चोइओ।

धणुं परक्कमं किच्चा, जीवं च इरियं सया। धिइं च केयणं किच्चा, सच्चेण पलिमन्थए।।२१।। तव-नारायजुत्तेण, भित्तूण कम्म-कंचुयं। मुणी विगय-संगामो भवाओ परिमुच्चए।।२२।। एयमट्टं निसामित्ता, हेऊ-कारण-चोइओ। तओ निमं रायरिसिं, देविन्दो इणमञ्बवी।।२३।। पासाए कारइत्ताणं, वद्ध-माण-गिहाणि य। बालग्ग-पोइयाओ य. तओ गच्छिस खित्तया।।२४।। एयमट्टं निसामित्ता, हेऊ-कारण-चोडओ। तओ नमी रायरिसी, देविन्दं इणमब्बवी।।२४।। संसयं खलु सो कुणई, जो मगो कुणई घरं। जत्थेव गन्तुमिच्छेज्जा, तत्थ कुवेज्ज सासयं।।२६।। एयमट्टं निसामित्ता, हेऊ-कारण-चोइओ। तओ निमं रायरिसिं, देविन्दो इणमब्बवी।।२७।। आमोसे लोमहारे य. गंठिभेए य तक्करे। नगरस्य खेमं काऊणं, तओ गच्छिस खित्तया।।२८।। निसामित्ता, हेऊ-कारण-चोइओ। एयमझं तओ नमी रायरिसि. देविन्दं इणमब्बवी।।२६।। असइं तु मणुस्सेहिं, मिच्छा दंडो पजुञ्जई। अकारिणोऽत्थ बज्झन्ति, मुच्चइ कारओ जणो।।३०।। निसामित्ता, हेऊ-कारण-चोइओ। तओ निमं रायरिसिं, देविन्दो इणमञ्बवी।।३९।। जे केइ पत्थिवा तुज्झं, नानमन्ति नराहिवा। वसे ते ठावइत्ताणं, तओ गच्छिस खित्तया।।३२।। एयमट्टं निसामित्ता, हेऊ-कारण-चोइओ। तओ नमी रायरिसि, देविन्दं इणमब्बवी।।३३।। जो सहस्सं सहस्साणं, संगामे दुज्जए जिए। एगं जिएन्ज अप्पाणं, एस से परमो जओ।।३४।।

अप्पाणं-मेव जुज्झाहि, किं ते जुज्झेण बज्झओ।

अप्पाण-मेव-मप्पाणं. जइत्ता सहमेहए।।३५।। पंचन्दियाणि कोहं, माणं मायं तहेव लोहं च। दुज्जयं चेव अप्पाणं, सव्वं अप्पे जिए जियं।।३६।। एयमट्टं निसामित्ता, हेऊ-कारण-चोडओ। तओ नमीं रायरिसीं, देविन्दो इणमब्बवीं।।३७।। जइत्ता विउले जन्ने, भोईत्ता समण-माहणे। दत्ता भोच्चा य जिट्ठा य. तओ गच्छिस खत्तिया।। ३८।। एयमट्टं निसामित्ता, हेऊ-कारण-चोइओ। तओ नमी रायरिसी, देविन्दं इणमञ्जवी।।३६।। जो सहस्सं सहस्साणं, मासे मासे गवं दए। तस्सवि संजमो सेओ. अदिन्तस्सऽवि किंचण।।४०।। एयमट्टं निसामित्ता, हेऊ-कारण-चोडओ। तओ नमीं रायरिसीं, देविन्दो इणमब्बवी।।४९।। घोरासमं चइत्ताणं, अन्नं पत्थेसि आसमं। इहेव पोसहरओ, भवाहि मणुयाहिवा।।४२।। एयमद्वं निसामित्ता, हेऊ-कारण-चोइओ। तओ नमीं रायरिसी, देविन्दं इणमब्बवी।।४३।। मासे मासे तु जो बालो, कुसग्गेण तु भुंजए। न सो सु-यक्खाय धम्मस्स, कलं अग्घइ सोलसीं।।४४।। एयमट्टं निसामित्ता, हेऊ-कारण-चोइओ। तओ नमीं रायरिसीं, देविन्दो इणमञ्बवी।।४५।। हिरण्णं सुवण्णं मणिमुत्तं, कंसं दूसं च वाहणं। कोसं वहावइत्ताणं, तओ गच्छसि खत्तिया।।४६।। निसामित्ता, हेऊ-कारण-चोइओ। तओ नमीं रायरिसी, देविन्दं इणमब्बवी।।४७।। सुवण्ण-रुप्पस्स उ पव्वया भवे, सिया हु केलाससमा असंखया। नरस्स लुद्धस्स न तेहिं किंचि, इच्छा हु आगाससमा अणन्तिया।।४८।।

धणुं परक्कमं किच्चा, जीवं च इरियं सया। धिइं च केयणं किच्चा, सच्चेण पलिमन्थए।।२१।। तव-नारायज्तेण, भित्तूण कम्म-कंचुयं। मुणी विगय-संगामो भवाओ परिमुच्चए।।२२।। एयमट्रं निसामित्ता, हेऊ-कारण-चोडओ। तओ निमं रायरिसिं. देविन्दो डणमब्बवी।।२३।। पासाए कारङ्जाणं, वद्ध-माण-गिहाणि य। बालग्ग-पोइयाओ य. तओ गच्छिस खत्तिया।।२४।। एयमद्रं निसामित्ता, हेऊ-कारण-चोडओ। तओ नमी रायरिसी, देविन्दं इणमब्बवी।।२५।। संसयं खलु सो कुणई, जो मग्गे कुणई घरं। जत्थेव गन्तुमिच्छेज्जा, तत्थ कुवेज्ज सासयं।।२६।। एयमद्रं निसामित्ता, हेऊ-कारण-चोइओ। तओ निमं रायरिसिं, देविन्दो इणमञ्बवी।।२७।। आमोसे लोमहारे य. गंठिभेए य तक्करे। नगरस्स खेमं काऊणं. तओ गच्छिस खित्तया।।२८।। निसामित्ता, हेऊ-कारण-चोइओ। तओ नमी रायरिसि, देविन्दं इणमब्बवी।।२६।। असइं तु मणुस्सेहिं, मिच्छा दंडो पजुञ्जई। अकारिणोऽत्थ बज्झन्ति, मुच्चइ कारओ जणो।।३०।। निसामित्ता, हेऊ-कारण-चोइओ। तओ निमं रायरिसिं, देविन्दो इणमञ्बवी।।३१।। जे केइ पत्थिवा तुज्झं, नान्मन्ति नराहिवा। वसे ते ठावइत्ताणं, तओ गच्छिस खित्तया।।३२।। एयमट्टं निसामित्ता, हेऊ-कारण-चोइओ। तओ नमी रायरिसि, देविन्दं इणमब्बवी।।३३।। जो सहस्सं सहस्साणं, संगामे दुज्जए जिए। एगं जिएन्ज अप्पाणं, एस से परमो जओ।।३४।।

अप्पाणं-मेव जुज्झाहि, किं ते जुज्झेण बज्झओ। अप्पाण-मेव-मप्पाणं, जइत्ता सुहमेहए।।३५।। पंचन्दियाणि कोहं, माणं मायं तहेव लोहं च। दुज्जयं चेव अप्पाणं, सब्वं अप्पे जिए जियं।।३६।। एयमट्टं निसामित्ता, हेऊ-कारण-चोइओ। तओ नमीं रायरिसीं, देविन्दो इणमञ्बवीं।।३७।। जड़त्ता विउले जन्ने. भोईत्ता समण-माहणे। दत्ता भोच्चा य जिट्टा य. तओ गच्छिस खत्तिया।। ३८।। एयमट्टं निसामित्ता, हेऊ-कारण-चोडओ। तओ नमी रायरिसी, देविन्दं इणमब्बवी।।३६।। जो सहस्सं सहस्साणं, मासे मासे गवं दए। तस्सवि संजमो सेओ. अदिन्तस्सऽवि किंचण।।४०।। एयमट्टं निसामित्ता, हेऊ-कारण-चोइओ। तओ नमीं रायरिसीं, देविन्दो इणमञ्जवी।।४१।। घोरासमं चड़त्ताणं. अन्नं पत्थेसि आसमं। इहेव पोसहरओ, भवाहि मणुयाहिवा।।४२।। एयमट्टं निसामित्ता, हेऊ-कारण-चोइओ। तओ नमीं रायरिसी, देविन्दं इणमब्बवी।।४३।। मासे मासे तु जो बालो, कुसग्गेण तु भुंजए। न सो सु-यक्खाय धम्मस्स, कलं अग्घइ सोलसीं।।४४।। निसामित्ता. हेऊ-कारण-चोइओ। तओ नमीं रायरिसीं, देविन्दो इणमञ्बवी।।४५।। हिरण्णं सुवण्णं मणिमुत्तं, कंसं दूसं च वाहणं। कोसं वहावइत्ताणं, तओ गच्छिस खितया।।४६।। एयमङ् निसामित्ता, हेऊ-कारण-चोइओ। तओ नमीं रायरिसी, देविन्दं इणमब्बवी।।४७।। सुवण्ण-रुप्पस्स उ पव्वया भवे, सिया हु केलाससमा असंखया। नरस्स लुद्धस्स न तेहिं किंचि, इच्छा ह आगाससमा अणन्तिया।।४८।।

पुढवी साली जवा चेव, हिरण्णं पसुभिस्सह। पडिपुण्णं नालमेगस्स, इइ विज्जा तवं चरे।।४६।। एयमट्टं निसामित्ता, हेऊ-कारण-चोड़ओ। तओ निमं रायरिसिं, देविन्दो इणमब्वी।।५०।। अच्छेरग-मब्भुदए, भोए चयसि पत्थिवा। असन्ते कामे पत्थेसि, संकप्पेण विहम्मसि।।५१।। एयमट्टं निसामित्ता, हेऊ-कारण-चोइओ। तओ नमी रायरिसी, देविन्दं इणमब्बवी।।५२।। सल्लं कामा विसं कामा, कामा आसीविसोवमा। कामे भोए पत्थेमाणा, अकामा जन्ति दोग्गइं।।५३।। अहे वयन्ति कोहेण, माणेणं अहमा गई। माया गई-पडिग्घाओ, लोभाओ दृहओ भयं।।५४।। अवउज्झिऊण माहण-रूवं, विउव्विऊण इन्दत्तं। वन्दइ अभित्थुणन्तो, इमाहि महुराहिं वग्गूहिं।। ५५।। अहो ते निज्जिओ कोहो, अहो, माणो पराजिओ। अहो निर क्किया माया, अहो लोभो वसीकओ।।५६।। अहो ते अज्जवं साहु, अहो ते साहु मद्द्यं। अहो ते उत्तमा खन्ती, अहो ते मुत्ति उत्तमा।।५७।। इहं सि उत्तमो भन्ते, पच्छा होहिसि उत्तमो। लोगुत्त-मुत्तमं ठाणं, सिद्धिं गच्छसि नीरओ।।५८।। एवं अभित्थुणन्तो, रायरिसिं उत्तमाए सद्धाए। पयाहिणं करन्तो, पुणो पुणो वन्दई सक्को।।५६।। तो बन्दिऊण पाए, चक्कं-कुस-लक्खणे मुणिवरस्स। आगासेणुप्पइओ, लिलय-चवल-कुंडल-तिरीडी।।६०।। नमी नमेइ अप्पाणं, सकूखं सक्केण चोइओ। चइऊण गेहं च वेदेही, सामण्णे पज्जुवद्विओ।।६९।। एवं करेन्ति संबुद्धा, पंडिया पवियक्खणा। विणियद्दन्ति भोगेसु, जहासे नमी रायरिसि।।त्तिबेमि।।६२।। ।।इति नमिपव्वज्जानाम-नवमं-अज्झयणं-समत्तं।।६।।

### अह दुम-पत्तयं दसमं-अज्झयणं।।१०।।

दुम पत्तए-पंडुयए जहा, निवडइ राइ-गणाण अच्चए। एवं मणुयाण जीवियं, समयं गोयम! मा पमायए।।१।। कुसग्गे जह ओस-बिन्दुए, थोवं चिठ्ठड लम्बमाणए। एवं मणुयाण जीवियं, समयं गोयम! मा पमायए।।२।। इइ इत्तरियम्मि आउए, जीवियए बह-पच्चवायए। विहुणाहि रयं पुरे कडं, समयं गोयम! मा पमायए।।३।। दुल्लहे खलु माणुसे भवे, चिरकालेणवि सब्वपाणिणं। गाढा य विवाग कम्मुणो, समयं गोयम! मा पमायए।।४।। पुढवि-काय-मइगओ, उक्कोसं जीवी उ संवसे। कालं संखाईयं, समयं गोयम! मा पमायए।।५।। आउ-काय-मइगओ, उक्कोसं जीवो उ संवसे। कालं संखाईयं, समयं गोयम! मा पमायए।।६।। तेउ-काय-मइगओ. उक्कोसं जीवो उ संवसे। कालं संखाईयं, समयं गोयम! मा पमायए।।७।। वाउ-काय-मइगओ, उक्कोसं जीवो उ संवसे। कालं संखाईयं, समयं गोयम! मा पमायए।।८।। वणस्सई-काय-मइगओ, उक्कोसं जीवो उ संवसे। काल मणन्त-दुरन्तयं, समयं गोयम! मा पमायए।।६।। बेइन्दिय-काय-महगओ, उक्कोसं जीवो उ संवसे। कालं संखिज्ज-सन्नियं, समयं गोयम! मा पमायए।।१०।। तेइन्दिय-काय-मइगओ, उक्कोसं जीवो उ संवसे। कालं संखिज्ज-सन्नियं, समयं गोयम! मा पमायए।।१९।। चउरिन्दिय-काय महगओ, उक्कोसं जीवो उ संवसे। कालं संखिज्ज-सन्नियं, समयं गोयम! मा पमायए।।१२।। पंचिन्दिय-काय-मइगओ, उक्कोसं जीवो उ संवसे। सत्तद्ध-भव गहणे, समयं गोयम! मा पमायए।।१३।।

पुढवी साली जवा चेव, हिरण्णं पसुभिस पडिपुण्णं नालमेगस्स, इइ विज्जा तवं एयमङं निसामित्ता, हेऊ-कारण-चो तओ निमं रायरिसिं, देविन्दो इण अच्छेरग-मब्भुदए, भोए चयसि असन्ते कामे पत्थेसि, संकप्पेण वि निसामित्ता, हेऊ-कारण-तओ नमी रायरिसी, देविन्दं इण सल्लं कामा विसं कामा, कामा आसीि कामे भोए पत्थेमाणा, अकामा जनि अहे वयन्ति कोहेण, माणेणं अः माया गई-पडिग्घाओ, लोभाओ दुः अवउज्झिऊण माहण-रूवं, विउब्विटः वन्दइ अभित्थुणन्तो, इमाहि महुराहि अहो ते निज्जिओ कोहो, अहो, माणं अहो निर क्किया माया, अहो लोभो अहो ते अज्जवं साहु, अहो ते र अहो ते उत्तमा खन्ती, अहो ते मुर् इहं सि उत्तमो भन्ते, पच्छा होहिसि लोगुत्त-मुत्तमं ठाणं, सिद्धिं गच्छसि एवं अभित्थुणन्तो, रायरिसिं उत्तमाए र 🦡 पयाहिणं करन्तो, पुणो पुणो वन्दई सद 🐗 तो बन्दिऊण पाए, चक्कं-कुस-लक्खणे मुणिवरस् आगासेणुप्पइओ, ललिय-चवल-कुंडल-तिरीडी नमी नमेइ अप्पाणं, सकूखं सक्केण चोइओ। चइऊण गेहं च वेदेही, सामण्णे पज्जुवद्विओ।।६ एवं करेन्ति संबुद्धा, पंडिया पवियक्खणा। विणियदृन्ति भोगेसु, जहासे नमी रायरिसि।।त्तिबेमि।।६ ।।इति नमिपव्वज्जानाम-नवमं-अज्झयणं-समत्तं।।६। वोच्छिन्द सिणेह-मप्पणो, कुमुयं सारइयं व पाणियं। से सब्ब-सिणेह-वज्जिए, समयं गोयम! मा पमायए।।२८।। चिच्चाण धणं च भारियं, पव्वडओ हि सि अणगारियं। मा वन्तं पणोवि आविए, समयं गोयम! मा पमायए।।२६।। अवउज्झिय मित्त बन्धवं, विउलं चेव धणोह संचयं। मा तं बिइयं गवेसए, समयं गोयम! मा पमायए।।३०।। न हु जिणे अज्ज दिस्सई, बहुमए दिस्सइ मग्गदेसिए। संपड़ नेयाउए पहे, समयं गोयम! मा पमायए।।३१।। अवसोहिय कण्टगापहं, ओडण्णोसि पहं महालयं। गच्छिस मग्गं विसोहिया, समयं गोयम! मा पमायए।।३२।। अबले जह भारवाहए. मा मग्गे विसमे वगाहिया। पच्छा पच्छाणुतावए, समयं गोयम! मा पमायए।।३३।। तिण्णो हु सि अण्णवं महं, किं पुण चिट्ठसि तीरमागओ। अभितुर पारं गमित्तए, समयं गोयम! मा पमायए।।३४।। अकलेवर-सेणिं उस्सिया. सिद्धिं गोयम! लोयं गच्छिस। खेमं च सियं अणुत्तरं, समयं गोयम! मा पमायए।।३५।। बुद्धे परि-निळ्वुडे चरे, गामगए नगरे व संजए। सन्ती-मग्गं च बृहए, समयं गोयम! मा पमायए।।३६।। बुद्धस्स निसम्म भासियं, सु-कहिय मठ्ठ-पओव-सोहियं। रागं दोसं च छिन्दिया, सिद्धिगइंगए गोयमे।।त्तिबेमि।।३७।।

।।इति दुमपत्तयं-दसमं-अज्झयणं-समत्तं।।१०।।



11 अह बहुस्सुय पुज्जं-एगारसं-अज्झयणं 119911 संजोगा विष्प-मुक्कस्स, अणगारस्स भिक्खुणो। आयारं पाउ-किरस्सामि, आणु पुर्व्वि सुणेह मे।1911 जे यावि होइ निविज्जे, थद्धे लुद्धे अणिग्गहे। अभिक्खणं उल्लबई, अविणीए अबहुस्सुए।1211 अह पंचहिं ठाणेहिं, जेहिं सिक्खा न लब्भई। थम्भा कोहा पमाएणं, रोगेणालस्सएण य।।३।। अह अट्टिहं ठाणेहिं, सिक्खासीलित्ति वुच्चई। अहस्सिरे सया दन्ते, न य मम्ममुदाहरे।।४।। नासीले न विसीले, न सिया अइलोलुए। अकोहणे सच्चरए, सिक्खासीलित्ति वुच्चई।।४।। अह चोहसहिं ठाणेहिं. वट्टमाणे उ संजए। अविणीए वुच्चई सो उ. निव्वाणं च न गच्छइ।।६।। अभिक्खणं कोही हवइ, पबन्धं च पकुळाई। मेत्तिज्जमाणो वमइ, सुयं लद्धुण मज्जई।।७।। अवि पाव परिक्खेवी, अवि मित्तेसु कुप्पई। सुप्पियस्सावि मित्तस्स, रहे भासई पावयं।। ५।। पड़ण्णवाई दुहिले, थद्धे लुद्धे अणिग्गहे। असंवि प्रागी अवियत्ते, अविणीएत्ति वुच्चई।।६।। अह पन्नरसहिं ठाणेहिं, सुविणीएत्ति वुच्चई। नीयवत्ती अचवले, अमाई अकुऊहले।।१०।। अप्पं च अहिक्खिवई, पबन्धं च न कुव्वई। मेत्तिज्जमाणो भयई, सुयं लद्धुं न मज्जई।।१९।। न य पाव परिक्खेवी, न य भित्तेसु कुप्पई। अप्पियस्सावि मित्तस्स, रहे कल्लाण भासई।।१२।। कलह-डमर-वज्जिए, बुद्धे अभिजाइए। हिरिमं पडिसंलीणे, सुविणीएत्ति वुच्चई।।१३।। वसे गुरुकुले निच्चं, जोगवं उवहाणवं। पियंकरे पियंवाई, से सिक्खं लध्धु मरिहई।। १४।। जहा संखम्मि पयं, निहियं दुहओ वि विरायइ। एवं बहुस्सुए भिक्खू, धम्मो कित्ती तहा सुयं।।१४।। जहा से कम्बोयाणं, आइण्णे कन्थए सिया। आसे जवेण पवरे, एवं हवइ बहुस्सुए।।१६।।

जहा इण्णसमारूढे, सूरे दढपरक्कमे। उभओ नन्दिघोसेणं, एवं हवइ बहुस्सुए।।१७।। जहा करेणुपरिकिण्णे, कुंजरे सिहहायणे। बलवन्ते अप्पडिहए, एवं हवइ बहुस्सुए।।१८।। जहा से तिक्खसिंगे, जायखन्धे विरायई। वसहे जूहाहिवई, एवं हवइ बहुस्सुए।।१६।। जहा से तिक्खदाढे, उदगो दुप्पहंसए। सीहे मियाण पवरे, एवं हवइ बहुस्सए।।२०।। जहा से वासुदेवे, संख-चक्क-गया-धरे। अप्पडिहयबले जोहे, एवं हवड़ बहुस्सुए।।२९।। जहा से चाउरन्ते, चक्क-वट्टी-महिद्धिए। चोद्दसरयणाहिवई, एवं हवइ बहुस्सुए।।२२।। जहा से सहस्सक्खे, बज्जपाणी पुरन्दरे। सक्के देवाहिवई, एवं हवइ बहुस्सुए।।२३।। जहा से तिमिर-विद्धंसे, उच्चिट्ठन्ते दिवायरे। जलन्ते इव तेएण, एवं हवइ बहुस्सुए।।२४।। जहा से उडुवई चन्दे, नक्खत्त-परिवारिए। पडिपुण्णे पुण्णमासीए, एवं हवड् बहुस्सुए।।२५।। जहा से समाइयाणं, कोट्टागारे सुरक्खिए। नाणा-धन्न-पडिपुण्णे, एवं हवइ बहुस्सुए।।२६।। जहा सा दुमाण पवरा, जम्बू नाम सुदंसणा। अणाढियस्स देवस्स, एवं हवइ बहुस्सुए।।२७।। जहा सा नईण पवरा, सलिला सागरंगमा। सीया नीलवन्तपवहा, एवं हवइ बहुस्सुए।।२८।। जहा से नगाण पवरे, सुमहं मन्दरे गिरी। नाणोसहि-पज्जलिए, एवं हवइ बहुस्सुए।।२६।। जहा से सयंभूरमणे, उदही अक्खओदए। नाणा-रयण-पडिपुण्णे, एवं हवइ वहस्सुए।।३०।। समुद्द-गम्भीर-समा दुरासया, अचक्किया केणइ दुप्पहंसया। सुयस्स पुण्णाविउलस्स ताइणो, खिवत्तु कम्मं गइमुत्तमं गया।।३१।। तम्हा सुयमहिद्धिज्जा, उत्तमष्ठ गवेसए। जेणप्पाणं परं चेव, सिद्धिं संपाउणेज्जासि।।त्तिबेमि।।३२।। इति बहु-स्सुय-पुज्जं-एगारसं-अज्झयणं-समत्तं।।११।।



#### ।।अह हरीएसिज्जं-बारहं-अज्झयणं।।१२।।

सोवाग-कुल-संभूओ, गुणुत्तरधरो मुणी। हरिएसबलो नाम, आसि भिक्खू जिइन्दिओ।।१।। इरि-एसण-भासाए, उच्चार-समिईस् जओ आयाण निक्खेवे, संजओ सु-समाहिओ।।२।। मण-गुत्तो वय-गुत्तो, काय-गुत्तो जिइन्दिओ। भिक्खद्वा बम्भइज्जम्मि, जन्नवाडे उवद्विओ।।३।। तं पासिकणं एज्जन्तं, तवेण परिसोसियं। पन्तोवहिउवगरणं. उवहसन्ति अणारिया।।४।। जाइमयपडिथद्धा, हिंसगा अजिइन्दिया। अबम्भचारिणो बाला, इमं वयणमब्बवी।।५।। कयरे आगच्छइ दित्त रूवे, काले विकराले फोक्कनासे। ओमचेलए पंसुपिसायभूए, संकरदूसं परिहरिय कण्ठे।।६।। कयरे तुमं इय अदंसणिज्जे, काए व आसा इहमागओसि। ओमचेलया पंसुपिसायभूया, गच्छक्खलाहि किमिहं ठिओसि।।७।। जक्खे तहिं तिन्दुय रुक्ख-वासी, अणुकम्पओ तस्स महामुणिस्स। नियगं सरीरं, इमाइं बयणाइमुदाहरितथा।। ६।। पच्छायइता समणो अहं संजओ बम्भयारी, विरओ धणपयणपरिग्गहाओ। परप्पवित्तस्स उ भिक्खकाले, अन्नस्स अठ्ठा इहमागओमि।।६।।

वियरिज्जइ खज्जइ भुज्जई, अन्नं पभूयं भवयाणमेयं। जाणाहि मे जायणजीविणुत्ति, सेसावसेसं लभऊ तवस्सी।।१०।। उवक्खडं भोयण माहणाणं, अत्तिष्ठयं सिद्धमिहेगपक्खं। न ऊ वयं एरिसमन्नपाणं, दाहामु तुज्झं किमिहं ठिओसि।।१९।। थलेसु बीयाइ ववन्ति कासगा, तहेव निन्नेसु य आससाए। एयाए सद्धाए दलाह मज्झं, आराहए पुण्णमिणं खु खित्तं।। १२।। खेत्ताणि अम्हं वियणाणि लोए, जिहं पिकण्णा विरुहन्ति पुण्णा। जे माहणा जाइविज्जोववेया, ताइं तु खेत्ताइं सुपेसलाइं।।१३।। कोहो य माणा य वहो य जेसिं. मोसं अदत्तं च परिग्गहं च। ते माहणा जाइविज्जाविहणा, ताइं तु खेत्ताइं सुपावयाइं।।१४।। तुब्भेत्थ भो भारधरा गिराणं, अट्टं न जाणेह अहिज्ज वेए। उच्चावयाइं मुणिणो चरन्ति, ताइं तु खेत्ताइं सुपेसलाइं।।१५।। अज्झावयाणं पडिकूलभासी, पभाससे किं तु सगासि अम्हं। अवि एयं विणस्सउ अन्नपाण, न य णं दाहामु तुमं नियण्ठा।।१६।। समिईहि मज्झं सुसमाहियस्स, गुत्तीहि गुत्तस्स जिइन्दियस्स। जइ मे न दाहित्थ अहेसणिज्जं, किमज्ज जन्नाण लहित्थ लाहं।।१७।। के इत्थ खत्ता उवजोड़या वा, अज्झावया वा सह खण्डिएहिं। एयं खु दण्डेण फलेण हन्ता, कण्ठम्मि धेतुण खलेज्ज जो णं।।१८।। अज्झावयाणं वयणं सुणेत्ता, उद्धाइया तत्थ बह् कुमारा। दण्डेहिं वित्तेहिं कसेहिं चेव. समागया तं इसि तालयन्ति।।१६।। रन्नो तहिं कोसलियस्स धूया, भद्दत्ति नामेण अणिन्दियंगी। तं पासिया संजय हम्माणं, कुद्धे कुमारे परिनिव्ववेइ।।२०।। देवाभिओगेण निओइएणं, दिन्नामु रन्ना मणसा न झाया। नरिन्ददेविन्दभिवन्दिएणं, जेणामि वंता इसिणा स एसो।।२९।। एसो हु सो उग्गतवो महप्पा, जितिन्दिओ संजओ बम्भयारी। जो मे तया नेच्छइ दिज्जमाणिं, पिउणा सयं कोसलिएण रन्ना।। २२।। महाजसो एस महाणुभागो, घोरव्वओ घोरपरक्कमो य। मा एयं हीलेह अहीलणिज्ज, मा सब्बे तेएण मे निद्दहेज्जा।।२३।।

एयाइं तीसे वयणाइं सोच्चा, पत्तीड़ भद्दाड़ सुभासियाइं। इसिस्स वेयावडियद्वयाए, जक्खा कुमारे विणिवारयन्ति।।२४।। ते घोररूवा ठिय अन्तलिक्खेऽसुरा, तिहं तं जण तालयन्ति। ते भिन्नदेहे रुहिरं वमन्ते, पासितु भद्दा इणमाहु भुज्जो।।२५।। नहेहिं खणह, अयं दन्तेहिं खायह। जायतेय पाएहिं हणह, जे भिक्खुं अवमन्नह।।२६।। आसीविसो उग्गतवो महेसी, घोरव्वओ घोरपरक्कमो य। अगणि व पक्खन्द पयंगसेणा, जे भिक्खुयं भत्तकाले वहेह।।२७।। सीसेण एयं सरणं उवेह, समागया सव्वजणेण तुब्भे। जह इच्छह जीवियं वा धणं वा, लोगंपि एसो कुविओ डहेज्जा।।२८।। अवहेडिय पिट्टिसउत्तमंगे, पसारिया बाहु अकम्मचिट्टे। निब्भेरियच्छे रुहिरं वमन्ते, उड्ढंमुहे निग्गयजीहनेत्ते।।२६।। ते पासिया खण्डिय कट्टभूए, विमणो विसण्णो अह माहणो सो। इसिं पसाएइ सभारियाओ, हीलं च निन्दं च खमाह भन्ते!।।३०।। बालेहि मूढेहि अयाणएहिं, जं हीलिया तस्स खमाह भन्ते!। महप्पसाया इसिणो हवन्ति, न हु मुणी कोवपरा हवन्ति।।३९।। पुर्विं च इण्हिं च अणागयं च, मणप्पदोसो न मे अत्थि कोइ। जकूखा हु वेयावडियं करेन्ति, तम्हा हु एए निहया कुमारा।।३२।। अत्थं च धम्मं च वियाणमाणा, तुब्भं नवि कुप्पह भूइपन्ना। तुब्भं तु पाए सरणं उवेमो, समागया सव्वजणेण अम्हे।।३३।। अच्चेमु ते महाभाग, न ते किंचि न अच्चिमो। भुंजाहि सालिमं कुरं, नाणा-वंजण-संजुयं।।३४।। इमं च मे अत्थि पभूयमन्नं, तं भुंजसू अम्ह अणुग्गहद्वा। बाढंति पडिच्छइ भत्त-पाणं, मासस्स ऊ पारणए महप्पा।।३५।। तहियं गन्धोदय पुष्फवासं, दिव्वा तहिं वसुहारा य वुद्घा। पहयाओ दुन्दुहाओ सुरेहिं, आगासे अहो दाणं च घुट्टं।।३६।। सक्खं खु दीसइ तबो विसेसो, न दीसई जाइ विसेस कोई। सोवागपुत्तं हरिएससाहुं, जस्सेरिसा इड्डि महाणुभागा।।३७।।

क्विं माहणा जोइसमारभन्ता, उदएण सोहिं बहिया विमग्गहा। जं मग्गहा बाहिरियं विसोहिं, न तं सुइट्ठं कुसला वयन्ति।।३८।। कुसं च जूवं तण कट्ट-मिग, सायं च पायं उदगं फुसन्ता। पाणाइ भूयाइ विहेडयन्ता, भुज्जोऽवि मन्दा पकरेह पावं।।३६।। कहं चरे भिक्खु वयं जयामो, पावाइ कम्माइ पुणोल्लयामो। अक्खाहि णे संजय जक्ख पूड्या, कहं सुइट्ठं कुसला वयन्ति।।४०।। छज्जीवकाए असमारभन्ता, मोसं अदत्तं च असेवमाणा। परिग्गहं इत्थिओ माण मायं, एयं परिन्नाय चरन्ति दन्ता।।४९।। सुसंवुडा पंचहिं संवरेहिं, इह जीवियं अणवकंखमाणा। वोसञ्चकाया सुइचत्तदेहा, महाजयं जयइ जन्नसिट्टं।।४२।। के ते जोई के व ते जोइठाणे, का ते सुया किं व ते कारिसंगं। एहा य ते कयरा सन्ति भिक्खू, कयरेण होमेण हुणासि जोइं।।४३।। तवो जोई जीवो जोइठाणं, जोगा सुया सरीरं कारिसंगं। कम्मेहा संजमजोगसन्ती, होमं हुणामि इसिणं पसत्थं।।४४।। के ते हरए के य ते सन्तितित्थे, किंह सिणाओ व रयं जहासि। आइक्ख णे संजय जक्ख पूड्या, इच्छामो नाउं भवओ सगासे।।४५।। धम्मे हरए बम्भे सन्तितित्थे, अणाविले अत्तपसन्नलेसे। जिहें सिणाओ विमलो विसुद्धो, सुसीइभूओ पजहाभि दोसं।।४६।। एयं सिणाणं कुसलेहि दिद्धं, महासिणाणं इसिणं पसत्थं। जिहें सिणाया विमला विसुद्धा, महारिसी उत्तमं ठाणं पत्ते।।४७।।

।।त्तिबेमि।।इति हरिएसिज्जं-बारहं-अज्झयणं-समत्तं।।१२।।



### ।। अह चित्तसम्भूइज्जं तेरहमं-अज्झयणं।। १३।।

जाईपराजिओ खलु, कासि नियाणं तु हत्थिणपुरम्मि। चुलणीए बम्भदत्तो, उववन्नो पउमगुम्माओ।।१।। कम्पिल्ले सम्भूओ, चित्तो पुण जाओ पुरिमतालम्मि। सेडिकुलम्मि विसाले, धम्मं सोऊण पव्वइओ।।२।। कम्पिल्लम्मि य नगरे, समागया दोवि चित्तसम्भूया। सुह-दुक्ख फल-विवागं, कहेन्ति ते एक्कमेक्कस्स।।३।।

चक्कवही महिद्धीओ, बम्भदत्तो महायसो।
भायरं बहुमाणेणं, इमं वयणमञ्बवी।।४।।
आसीमो भायरा दोवि, अन्नमन्नवसाणुगा।
अन्नमन्नमणूरत्ता, अन्नमन्नहिएसिणो।।४।।
दासा दसण्णे आसी, भिया कालिंजरे नगे।
हंसा मयंगतीरे, सोवागा कासिभूमिए।।६।।
देवा य देवलोगम्मि, आसि अम्हे महिद्धिया।
इमा णो छट्टिया जाई, अन्नमन्नेण जा विणा।।७।।
कम्मा नियाणपगडा, तुमे राय! बिचिन्तिया।
तेसिं फलविवागेण, विष्पओगमुवागया।।६।।
सच्चसोयप्पगडा, कम्मा मए पुरा कडा।
ते अज्ज परिभुंजामो, किं नु चित्तेवि से तहा।।६।।

सव्वं सुचिण्णं सफलं नराणं, कडाण कम्माण न मोक्ख अत्थि। अत्थेहि कामेहि य उत्तभेहिं, आया ममं पुण्णफलोववेए।।१०।। जाणासि संभूय महाणुभागं, महिड्ढियं पुण्णफलोववेयं। चित्तंऽपि जाणाहि तहेव रायं, इड्ढी जुई तस्सवि य प्पभूया।।११।।

महत्थरूवा वयणप्पभूया, गाहाणुगीया नरसंघमज्झे। जं भिक्खुणोसीलगुणोववेया, इह जयन्ते समणोभि जाओ।।१२।। उच्चोयए महु कक्के य बम्भे, पवेइया आवसहा य रम्मा। इमं गिहं चित्तधणप्पभूयं, पसाहि पंचालगुणोववेयं।।१३।। नट्टेहि गीएहि य वाइएहिं, नारीजणाहिं परिवारयन्तो। भुंजाहि भोगाइ इमाइ भिक्खू, मम रोयई पव्बज्जा हु दुक्खं।।१४।। तं पुव्वनेहेण कयाणुरागं, नराहिबं कामगुणेसु गिद्धं। धम्मसिओ तस्स हियाणुपेही, चित्तो इमं वयणमुदाहरित्था।।१४।।

सव्वं विलवियं गोयं, सव्वं नट्ट विडम्बियं। सव्वे आभरणा भारा, सव्वे कामा दुहावहा।।१६।।

्वालामिसमेसु दुइक्देसु. माते सुई सामगुरेसु राषे विस्तव्हानाम तबोधमार्गी, व्हें मिक्कुरी मीक्तुमें स्वाही (१३०) नरिंद कर्ड अहमा सराही, मोजाराजाई बृहाओ राजाही वर्षि वर्षे सुक्रवरास्य वेस्सा, वसीक मोवार-विवेसरेषु ११९५१० तीसे य राइंड र प्रकियात, बुक्कानु सोकार-विवेसरोहा सब्बस्स त्रोतस्य दुर्गेष्टियास्य, दहं तु कमाई युरे क्डाई?१९६११ सो वाणिष्टिं रहा । महारूपारी, महिक्किरी पुरस्कनोक्वेकी । व्हतु मोगाइ अमापवाई, आदारहेई अमिरिज्यमहि।१२०११ इह जीविए राय समास्याम्य, व्यक्तियं तु पुरसाई अकुळपारोहे से सोवई मञ्चुमुद्देवतीर, बन्द अकाउन परिषे लोर्११२१११ बहेह सीहो व नियं रहाय, पच्यू नरं नेइ हु अनकाते: न तस्स माबा व विवा व घावा, कानमि तम्मेसहरा भवनि ११२२१ न तस्स दुक्खं विमयन्ति नाङ्झो, न निचवनार न सुदा न बंधवा. १ एको सर्व प्रज्ञपुरोह दुक्छं, जनारमेव अगुबार कर्म्स १२३११ विच्वा दुएवं च चढ्यवंच, खेर्च गिहं इए-इनं च सर्वेः सकम्मवीओं अवसी प्याइ, परं भवं सुंदर पावरं वा १२९११ तं एक्कनं तुच्छसरीतां से, चित्रंगयं वहिय उ पावरोगं मज्जा य पुनोवि य नायओं वा, दायासनं असुसंकरनि । १२१। विणिज्जड़ं जीविय-मण्यमायं, वर्णां जरा हरड़ मरस्स रापं मंचालराया वयणं मुणाहि, मा कासि कम्माई महालपाई। १२६११ अहंऽपि जाणामि जहेह साह, जं मे तुमं साहसि वक्कमेणे मोगा इमे संगकरा हवंति, जेवुज्जया अज्जो अन्हारिसेहिं।१२०।१ हित्थिणपुरम्मि चित्ता, दट्ठुणं नरवहं महीह्डोपं। काम भोगेसु गिद्धेणं, नियाणमसुहं उद्धा १२।। तस्स मे अपडिकन्तस्स, इमं एदारिसं फलं! जाणमाणोवि जं धमां, कामभोगेसु मुक्तिओ।। २६।। नागो जहा पंकजलावसन्तो, दट्ठुं धलं नाभिसमेर हीरं। एवं वयं कामगुणेसु गिद्धा, न भिक्खुणो मगमणुखयामी।।३०।।

अच्चेइ काले तरंति राइओ, न यावि भोगा पुरिसाण निच्चा।
उविच्च भोगा पुरिसं चयन्ति, दुमं जहा खीणफलं व पक्खी।।३१।।
जइ तं सि भोगे चइउं असत्तो, अज्जाइं कम्माइं करेहि रायं।।
धम्मे ठिओ सव्वपयाणुकम्पी, तो होहिसि देवो इओ विउव्वी।।३२।।
न तुज्झ भोगे चइऊण बुद्धी, गिद्धोसि आरम्भपरिग्गहेसु।
मोहं कओ एत्तिउ विप्पलावो, गच्छामि रायं आमन्तिओसि।।३३।।
पंचालरायावि य बम्भदत्तो, साहुस्स तस्स वयणं अकाउं।
अणुत्तरे भुंजिय काम-भोगे, अणुत्तरे सो नरए पविद्वो।।३४।।
चित्तो वि कामेहि विरत्तकामो, उदग्गचारित्त तबो-महेसि।
अणुत्तरं संजम पालइत्ता, अणुत्तरं सिद्धिगइं गओ।।त्तिबेमि।।३४।।

।।इति चित्तसम्भुइज्जं-तेरहमं-अज्झयणं समत्तं।।१३।।



### ।। अह उसुयारिज्जं चोदहमं-अज्झयणं।। १४।।

देवा भवित्ताण पुरे भविष्म, केई चुया एगविमाणवासी।
पुरे पुराणे उसुयारनामे, खाए सिमद्धे सुरलोगरम्मे।।१।।
स-कम्म-सेसेण पुराकएणं, कुलेसु दग्गेसु य ते पसूया।
निव्विण्णसंसारभया जहाय, जिणिंद-मग्गं सरणं पवन्ना।।२।।
पुमत्तमागम्म कुमार दो वी, पुरोहिओ तस्स जसा य पत्ती।
विसालिकत्ती य तहेसुयारो, रायत्थ देवी कमलावई य।।३।।
जाईजरामच्चुभयाभिभूया, बिहंविहाराभिनिविद्वचित्ता।
संसारचक्कस्स विमोक्खणद्वा, दट्ठूण ते कामगुणे विरत्ता।।४।।
पियपुत्तगा दोन्निवि माहणस्स, सकम्मसीलस्स पुरोहियस्स।
सिरत्तु पोराणिय तत्थ जाइं, तहा सुचिण्णं तव संजमं च।।४।।
ते काम-भोगेसु असज्जमाणा, माणुस्सएसु जे यावि दिव्वा।
मोक्खाभिकंखी अभिजायसद्वा, तातं उवागम्म इमं उदाहु।।६।।

असासरं दर्ह इमं विहारं, बहुअन्तरायं न य दीहमाउं। तन्त तिहींसे न रहं लभामो, आमन्तवामो चरिस्सासु मोणं।।७।। अह त्रायमो तत्थ मुणीण तेसिं, तवस्स वाघायकरं वयासी। इमं वर्ष वेयविक्षो वयन्ति, जहा न होड़े असुयाण लोगो।।=।। अहिन्द वेर् परिविस्स विष्पे, पुत्ते परिष्ठप्प गिहंसि जाया। मोच्चाण मोए सह इत्थियाहि, आरण्णना होइ मुणी पसत्था। १६।। सोवनिणा आवगुणिन्थणेणं, मोहाणिला पज्जलणाहिएणं। संनत्तमावं परितप्पमाणं, लालप्पमाणं वहुहा बहुं च।।१०।। पुरोहियं तं कमसोऽणुणन्तं, निमंतयन्तं च सुए घणेणं। जहक्कमं कामगुणेहि चेव, कुमारगा ते पसमिक्ख वक्कं।।१९।। वेया अहीया न भवन्ति ताणं, भुत्ता दिया निन्ति तमं तमेणं। जाया य पुत्ता न हवन्ति ताणं, को णाम ते अणुमन्नेज्ज एवं।।१२।। खणभित्तसुक्खा वहुकालदुक्खा, पगामदुक्खा अणिगामसुक्खा। संसारमोक्खस्स विपक्खमूया, खाणी अणत्थाण उ काममोगा।।१३।। परिव्ययन्ते अणियत्तकामे, अहो य राओ परितप्पमाणे। अन्वपमत्ते धणमेसमाणे, पप्पोति मच्चुं पुरिसे जरं च।।१४।। इमं च मे अत्थि इमं च नित्थ, इमं च मे किच्चिममं अकिच्चं। तं एवमेवं लालप्यमाणं, हरा हरंतित्ति कहं पमाओ?।। ९६ ।। धणं पभूयं सह इत्थियाहि, सवणा तहा कामगुणा पगामा। तवं कए तप्पड़ जस्स लोगो, तं सव्व साहीणमिहेव तुन्धं।। १६११ धणेण किं धम्मधुराहिगारे, सवणेण वा कामगुणेहि से समणा भविस्सामु गुणोहधारी, वहिंविहारा अभिगम्म विकार जहा य अग्गी अर्गो असन्तो, खीरे घर्च तेल्लमहा किलेए एमेव जाया सरीरंसि सत्ता, संमुच्छई नासई अल्ला नोइन्दियगोज्झ अमुत्तमावा, अमुत्तमावा वि स होए अज्झत्थहेडं निययस्स वन्धो, संसारहेडं भ स्वर्धाः जहा वयं धम्मं अजाणमाणा, पावं पुरा क्षाप्तिकार ओहल्भमाणा परि रक्खियन्ता, तं ने व शुहराहें हैं हैं कि का

अन्भाहयिम्म लोगिम्म, सव्वओ परिवारिए।
अमोहाहिं पडन्तीहिं, गिहंसि न रइं लभे।।२१।।
केण अन्भाहओ लोगो, केण वा परिवारिओ।
का वा अमोहा वुत्ता, जाया चिन्तावरो हुमे।।२२।।
मच्चुणाऽन्भाहओ लोगो, जराए परिवारिओ।
अमोहा रयणी वुत्ता, एवं ताय विजाणह।।२३।।
जा जा वच्चइ रयणी, न सा पडिनियत्तई।
अहम्मं कुणमाणस्स, अफला जन्ति राइयो।।२४।।
जा जा वच्चइ रयणी, न सा पडिनियत्तई।
धम्मं च कुणमाणस्स, सफला जन्ति राइयो।।२४।।
एगओ संवसित्ताणं, दुहओ सम्मत्त-संजुया।
पच्छा जाया गमिस्सामो, भिक्खमाणा कुले कुले।।२६।।
जस्सत्थि मच्चुणा सक्खं, जस्स वऽत्थि पलायणं।
जो जा न मरिस्सामि, सो ह कंखे सुए सिया।।२७।।

अज्जेव धर्मा पडिवज्जयामो, जिहं पवन्ना न पुणक्भवामो।
अणागयं नेव य अत्थि किंचि, सद्धाखमं णे विणइत्तुरागं।।२६।।
पहीणपुत्तस्स हु निथ वासो, वासिष्ठि! भिक्खायिरयाइ कालो।
साहाहि रुक्खो लहई समाहि, छिन्नाहि साहाहि तमेव खाणुं।।२६।।
पंखाविहूणो व्य जहेह पक्खी, भिच्चिवहूणो व्वर णे निरन्दो।
विवन्नसारो विणओ व्य पोए, पहीणपुत्तो मि तहा अहंपि।।३०।।
सुसंभिया कामगुणा इमे ते, संपिण्डिया अग्गर सप्पभूया।
भुंजामु ता कामगुणे पगामं, पच्छा गिमस्सामु पहाणमग्गं।।३९।।
भुत्ता रसा भोइ! जहाइ णे वओ, न जीवियद्वा पजहािम भोए।
लाभं अलाभं च सुहं च दुक्खं, संचिक्खमाणो चिरस्सािम मोणं।।३२।।
मा हु तुमं सोयिरयाण सम्मरे, जुण्णो व हंसो पिडसोत्तगामी।
भुंजाही भोगाइ मए समाणं, दुक्खं खु भिक्खायिरयािवहारो।।३३।।
जहा य भोई तणुयं भुयंगो, निम्मोयिणं हिच्च पलेइ मुत्तो।
एमेए जाया पयहन्ति भोए, ते हं कहं नाणुगमिस्समेक्को।।३४।।

विनित्त कालं अवलं व सहिया. मच्छा सहा कामपुरी पहाय! धोरेयसीला तबसा उदासा. बीसा हु भिक्खारियं चरानि १३६११ नहेव कुंचा समझ्कलमता, तथाणि खालागि दलितु हंसा! पलेनि पुता य पहुं य मच्छां, ते हं कहं नागुगमिस्समेक्का:१३६११ पुरोहियं तं ससुवं सवारं, सोच्चाऽभिनिक्खम्म पहाय भोए! कुडुम्बसारं विङ्कुत्तमं च, सर्व अभिक्खं समुदाय देवी।१३७११

वंतासी पुरिसो रायं, न सो होइ पसंसिक्षी।
माहणेण परिच्चतं, धणं आदाडिमच्छिसि।।३=।।
सब्वं जगं जइ तुहं, सब्वं वावि धणं भवे।
सब्वंऽपि ते अपज्जतं, नेव ताणाय तं तव।।३६।।

मरिहिसि रावं जवा तवा वा, मणोरमे कामगुणे पहाय। एक्को हु धम्मो नरदेव ताणं, न विज्जई अन्नमिहेह किचि।।४०।। नाहं रमे पक्खिणि पंजरे वा, संताणिकन्ना चरिस्सामि मोणं। अर्किचणाउज्जुकडा निरामिसा, परिग्गहारम्भनियत्तदोसा।।४९।।

दविगिणा जहा रण्णे, डज्झमाणेसु जन्तुसु।
अने सत्ता पमोयिन्ति, रागद्दोसवसं गया।।४२।।
एवमेव वयं मूढा, कामभोगेसु मुिक्छिया।
डज्झमाणं न बुज्झामो, रागद्दोसिगिणा जगं।।४३।।
भोगे भोच्चा विमत्ता य, लहुभूयिविहारिणो।
आमोयमाणा गच्छिन्ति, दिया कामकमा इव।।४४।।
इमे य बद्धा फन्दिन्ति, मम हत्थज्जमागया।
वयं च सत्ता कामेसु, भिवस्सामो जहा इमे।।४४।।
सामिसं कुललं दिस्स, बज्झमाणं निरामिसं।
आमिस सव्वमुिज्झत्ता, विहरिस्सािम निरामिसा।।४६।।
गिद्धोवमे उ नच्चाणं, कामे संसारपञ्चणे।
उरगो सुवण्णपासे व्य, संकमाणो पणुं परे।।४७।।
नागो व्य वंधणं छित्ता, अप्पणो धसिं गण्।
एयं पत्थं महारायं, उरस्पािस्ति मे सुगं।।४०।।

चइत्ता विउलं रज्जं, कामभोगे य दुच्चए।
निव्विसया निरामिसा, निन्नेहा निप्परिग्गहा।।४६।।
सम्मं धम्मं वियाणित्ता, चिच्चा कामगुणे वरे।
तवं पगिज्झहक्खायं, घोरं घोरपरक्कमा।।५०।।
पवं ते कमसो बुद्धा, सव्वे धम्मपरायणा।
जम्ममच्चुभउविग्गा, दुक्खस्सन्तगवेसिणो।।५९।।
सासणे विगयमोहाणं, पुव्वं भावणभाविया।
अचिरेणेव कालेण, दुक्खस्सन्तमुवागया।।५२।।
राया सह देवीए, माहणो य पुरोहिओ।
माहणी दारगा चेव, सव्वे ते परिनिव्वुडे।।त्तिबेमि।।५३।।
।।इति उसुयारिज्जं-अज्झयणं-समत्तं।।९४।।



## ।। अह सभिक्खू-पंचदहं-अज्झयणं।। १५।।

मोणं चिरस्सामि समिच्च धम्मं, सिहए उज्जुकडे नियाणि छिन्ने।
संथवं जिहज्ज अकामकामे, अन्नायएसी एरिव्वए स भिक्खू।।१।।
राओवरयं चरेज्ज लाढे, विरए वेयवियायरिक्खये।
पन्ने अभिभूय सव्वदंसी, जे किम्हिवि न मुच्छिए स भिक्खू।।२।।
अक्कोसवहं विइन्तु धीरे, मुणी चरे लाढे निच्चमायगुन्ते।
अव्वग्गमणे असंपिहडे, ये किसणं अहियासए स भिक्खू।।३।।
पन्तं सयणासणं भइत्ता, सीउण्हं विविहं च दंस-मसगं।
अव्वग्गमणे असंपिहडे, ये किसणं अहियासए स भिक्खू।।४।।
नो सक्वइमिच्छई न पूर्यं, नोऽवि य वन्दणगं कुओ पसंसं।
से संजए सुव्वए तवस्सी, सिहए आयगवेसए स भिक्खू।।४।।
जेण पुण जहाइ जीवियं, मोहं वा किसणं नियच्छई।
नरनारिं पजहे सया तवस्सी, न य कोऊहलं उवेइ स भिक्खू।।६।।

छिनं सरं भोममन्तलिक्खं, सुमिणं लक्खण-दण्ड वत्थु-विज्जं। अंगवियारं सरस्स विजयं, जे विज्जाहिं न जीवइ स भिक्खु।।७।। मन्तं मुलं विविहं वेज्जचिन्तं, वमण-विरेयण-धुमणेत्त-सिणाणं। आउरे सरणं तिगिच्छयं च. तं परिन्नाय परिव्वए स भिक्ख। । ५ । । खत्तियगणउग्गरायपुत्ता, माहणभोइय विविहा य सिप्पिणो। नो तेसिं वयइ सिलोगपूर्यं, तं परिन्नाय परिव्वए स भिक्खू।।६।। गिहिणो जे पञ्चइएण दिहा, अप्पवइएण व संथुया हविज्जा। तेसिं इहलोइय-फलट्टा, जो संथवं न करेड़ स भिक्खू।।१०।। सयणा-सण-पाण-भोयणं. विविहं खाडम-साडमं परेसिं। अदए पडिसेहिए नियण्ठे, जे तत्थ न पउस्सई स भिक्खू।।११।। जं किंचि आहार-पाणगं विविहं, खाइम-साइमं परेसिं लध्धुं। जो तं तिविहेण नाणुकम्पे, मण-वय-काय-सुसंवुडे स भिक्खू।।१२।। आयामगं चेव जवोदणं च, सीयं सोवीरजवोदगं च। न हीलए पिण्डं नीरसं तु, पन्तकुलाइं परिव्वए स भिक्खू।।१३।। सद्दा विविहा भवन्ति लोए, दिव्वा माणुस्सगा तिरिच्छा। भीमा भय भेरवा उराला, जो सोच्चा न विहिज्जई स भिक्खू।।१४।। वादं विविहं समन्चि लोए, सिहए खेयाणुगए य कोवियप्पा। पन्ने अभिभूय सव्वदंसी, उवसन्ते अविहेडए स भिक्खू।।१४।। असिप्पजीवी जिगहे अमित्ते, जिडन्दिए सब्बओ विप्पमुक्के। अणुक्कसाई लहुअप्पभक्खी, चिच्चा गिहं एगचरे स भिक्खू।।१६।।

।। त्तिबेमि।। इति सभिक्खुयं-पंचदह-अज्झयणं समत्तं।। १५।।



चइत्ता विउलं रज्जं, कामभोगे य दुच्चए।
निव्विसया निरामिसा, निन्नेहा निष्परिग्गहा।।४६।।
सम्मं धम्मं वियाणित्ता, चिच्चा कामगुणे वरे।
तवं पगिज्झहक्खायं, घोरं घोरपरक्कमा।।५०।।
पवं ते कमसो बुद्धा, सव्वे धम्मपरायणा।
जम्ममच्चुभउविग्गा, दुक्खस्सन्तगवेसिणो।।५१।।
सासणे विगयमोहाणं, पुव्विं भावणभाविया।
अचिरेणेव कालेण, दुक्खस्सन्तमुवागया।।५२।।
राया सह देवीए, माहणो य पुरोहिओ।
माहणी दारगा चेव, सव्वे ते परिनिव्युडे।।त्तिबेमि।।५३।।



## ।। अह सभिक्खू-पंचदहं-अज्झयणं।। १५।।

मोणं चिरस्सामि समिच्च धम्मं, सिहए उज्जुकडे नियाणिछने।
संथवं जिहज्ज अकामकामे, अन्नायएसी एरिव्वए सिक्खू।।१।।
राओवरयं चरेज्ज लाढे, विरए वेयवियायरिक्खये।
पन्ने अभिभूय सव्वदंसी, जे किम्हिवि न मुच्छिए सिक्खू।।२।।
अक्कोसवहं विइन्नु धीरे, मुणी चरे लाढे निच्चमायगुत्ते।
अव्वग्मणे असंपिहडे, ये किसणं अहियासए सिक्खू।।३।।
पन्तं सयणासणं भइता, सीउण्हं विविहं च दंस-मसगं।
अव्वग्मणे असंपिहडे, ये किसणं अहियासए सिक्खू।।४।।
नो सक्वइमिच्छई न पूर्यं, नोऽवि य वन्दणगं कुओ पसंसं।
से संजए सुव्वए तवस्सी, सिहए आयगवेसए सिक्खू।।४।।
जेण पुण जहाइ जीवियं, मोहं वा किसणं नियच्छई।
नरनारिं पजहे सया तवस्सी, न य कोऊहलं उवेइ सिक्खू।।६।।

छिनं सरं भोममन्तलिक्खं, सुमिणं लक्खण-दण्ड वत्थु-विज्जं। अंगवियारं सरस्स विजयं, जे विज्जाहिं न जीवइ स भिक्खू।।७।। मन्तं मूलं विविहं वेज्जचिन्तं, वमण-विरेयण-धुमणेत्त-सिणाणं। आउरे सरणं तिगिच्छयं च, तं परिन्नाय परिव्वए स भिक्खू।। ८।। खत्तियगणउग्गरायपुत्ता, माहणभोइय विविहा य सिप्पिणो। नो तेसिं वयइ सिलोगपूर्यं, तं परिन्नाय परिव्वए स भिक्खू।।६।। गिहिणो जे पव्वइएण दिहा, अप्पवइएण व संथुया हविज्जा। तेसिं इहलोइय-फलट्टा, जो संथवं न करेइ स भिक्खू।।१०।। सयणा-सण-पाण-भोयणं, विविहं खाइम-साइमं परेसिं। अदए पडिसेहिए नियण्ठे, जे तत्थ न पउस्सई स भिक्खू।।१९।। जं किंचि आहार-पाणगं विविहं, खाइम-साइमं परेसिं लध्धुं। जो तं तिविहेण नाणुकम्पे, मण-वय-काय-सुसंवुडे स भिक्खू।।१२।। आयामगं चेव जवोदणं च, सीयं सोवीरजवोदगं च। न हीलए पिण्डं नीरसं तु, पन्तकुलाइं परिव्वए स भिक्खू। 19३। 1 सद्दा विविहा भवन्ति लोए, दिव्वा माणुस्सगा तिरिच्छा। भीमा भय भेरवा उराला, जो सोच्चा न विहिज्जई स भिक्खू।। १४।। वादं विविहं समिच्च लोए, सिहए खेयाणुगए य कोवियप्पा। पने अभिभूय सव्वदंसी, उवसन्ते अविहेडए स भिक्खू।।१४।। असिप्पजीवी जिगहे अमित्ते, जिइन्दिए सव्वओ विप्पमुक्के। अणुक्कसाई लहुअप्पभक्खी, चिच्चा गिहं एगचरे स भिक्खू।।१६।।

।।तिबेमि।।इति सभिक्खुयं-पंचदह-अज्झयणं समत्तं।।१५।।



#### ।। अह बम्भचेरसमाहिठाणाणाम अज्झयणं।। १६।।

सुयं मे आउसं-तेणं भगवया एवमक्खायं। इह खलु थेरेहिं भगवन्तेहिं दस बम्भचेर समाहिठाणा पन्नता, जे भिक्खू सोच्चा निसम्म संजमबहुले संवरबहुले समाहिबहुले गुत्ते गुत्तींदिए गुत्तबम्भयारी सया अप्पमत्ते विहरेज्जा। कयरे खलु ते थेरेहिं भगवन्तेहिं दस बंम्भचेरसमाहिठाणा पन्नता, जे भिक्खू सोच्चा निसम्भ संजमबहुले संवरबहुले समाहिबहुले गुत्ते गुत्तिन्दिए गुत्तबम्भयारी सया अप्पमत्ते विहरेज्जा।। इमे खलु ते थेरेहिं भगवन्तेहिं दस बम्भचेरठाणा पन्नता, जे भिक्खू सोच्चा निसम्म संजमबहुले संवरबहुले समाहिबहुले गुत्ते गुत्तिंदिए गुत्तबम्भयारी सया अप्पमत्ते विहरेज्जा।। तं जहा विवित्ताई संयणासणाई उ सेवित्ता हवइ से निग्गन्थे। नो इत्थी-पसु-पण्डग संसत्ताइं सयणासणाइं सेवित्ता हवइ से निग्गन्थे। तं कहमिति चे। आयरियाह। निग्गन्थस्स खलु इत्थि पसु-पण्डग-संसत्ताई सयणा-सणाई सेवमाणस्स-बम्भयारिस्स बम्भचेरे संका वा कंखा वा विइगिच्छा वा समुप्पज्जिज्जा, भेदं वा लभेज्जा, उम्मायं वा पाउणिज्जा, दीहकालियं वा रोगायंकं हवेज्जा,— केवलिपन्नत्ताओ धम्माओ भंसेज्जा। तम्हा नो इत्थिपसुपण्डग-संसत्ताई सयणा-सणाइं सेवित्ता हवड़ से निग्गंथे।।९।।

नो इत्थीणं कहं कित्ता हवइ से निग्गन्थे। तं कहमिति चे। आयिरयाह। निग्गन्थस्स खलु इत्थीणं कहं कहेमाणस्स—बम्भयारिस्स बम्भचेरे संका वा कंखा वा विइगिच्छा वा समुप्पिज्जिज्जा, भेदं वा लभेज्जा, उम्मायं वा पाउणिज्जा; दीहकालियं वा रोगायंकं हवेज्जा,—केवलिपन्नताओ धम्माओ भंसेज्जा। तम्हा नो इत्थीणं कहं कहेज्जा।।२।।

नो इत्थीणं सिद्धं सन्नीसेज्जागए विहरित्ता हवइ से निग्गन्थे। तं कहिमिति चे। आयिरयाह। निग्गंध्थस्स खलु इत्थीहिं सिद्धं सिन्तिसेज्जागयस्स—(बम्भयारिस्स) बम्भचेरे संका वा कंखा वा विइगिच्छा वा समुप्पिज्जिज्जा, भेदं वा लभेज्जा, उम्मायं वा पाउणिज्जा, दीहकालियं वा रोगायंकं हवेज्जा—केविलपन्नताओं धम्माओ भंसेज्जा। तम्हा खलु नो निग्गन्थे इत्थीहिं सिद्धं सिन्तिसेज्जागए विहरेज्जा।।३।।

नो इत्थीणं इन्दियाइं मणोहराइं मणोरमाइं आलोइत्ता निज्झाइत्ता हवइ से निग्गन्थे। तं कहमिति चे। आयिरयाह। निग्गन्थस्स खलु इत्थीणं इन्दियाइं मणोहराइं मणोरमाइं आलोए-माणस्स निज्झायमाणस्स-बम्भयारिस्स बम्भचेरे संका वा कंखा वा विइगिच्छा वा समुप्पज्जिज्जा, भेदं वा लभेज्जा, उम्मायं वा पाउणिज्जा, दीहकालियं वा रोगायंकं हवेज्जा-केवलिपन्नताओ धम्माओ भंसेज्जा। तम्हा खलु नो निग्गन्थे इत्थीणं इन्दियाइं मणोहराइं मणोरमाइं आलोएज्जा निज्झाएज्जा।।४।।

नो इच्थीणं कुडुन्तरंसि वा दूसन्तरंसि वा भित्तन्तरंसि वा कूइयसद्दं वा कइयसद्दं वा गीयसद्दं वा हिसयसद्दं वा थिणयसद्दं वा किन्दियसद्दं वा विलवियसद्दं वा सुणेत्ता हवइ से निगन्थे। तं कहिमिति चे। आयिरयाह निगन्थस्स खलु इत्थीणं कुडुन्तरंसि वा दूसन्तरंसि वा भित्तन्तरंसि वा कूइयसद्दं वा कहियसद्दं वा गीयसद्दं वा हिसयसद्दं वा शिणयसद्दं वा किन्दियसद्दं वा विलवियसद्दं वा सुणेमाणस्स-बम्भयारिस्स गम्भचेरे संका वा कंखा वा विइगिच्छा वा समुप्पिज्जिज्जा, भेदं वा लभेज्जा, उम्मायं वा पाउणिज्जा, दीहकालियं वा रोगायंकं हवेज्जा-केविलपन्तताओ धम्माओ भंसेज्जा, तम्हा खलु नो निग्गन्थे इत्थीणं कुडुन्तरंसि वा दूसन्तरंसि वा भित्तंतरंसि वा कूइयसद्दं वा रुइयसद्दं वा गीयसद्दं वा हिसयसद्दं वा थिणयसद्दं वा कन्दियसद्दं वा विलवियसद्दं वा सुणेमाणे विहरेज्जा।।१।।

नो निग्गन्थे पुब्बर्यं पुब्बकीलियं अणुसिरत्ता हवइ से निग्गन्थे। तं कहिमिति चे। आयिरयाह। निग्गन्थस्स खलु पुब्बरयं पुब्बकीलियं अणुसरमाणस्स-बम्भयारिस्स बम्भचेरे संका वा कंखा वा विइगिच्छा वा समुप्पिज्जिज्जा, भेदं वा लभेज्जा, उम्मायं वा पाउणिज्जा, दीहकालियं वा रोगायंकं हवेज्जा-केवलिपन्नत्ताओं भंसेज्जा। तम्हा खलु नो निग्गन्थे पुब्बर्यं पुब्बकालियं अणुसरेज्जा।।६।।

नो पणीयं आहारं आहरिता हवइ से निग्गन्थे। तं कहमिति चे, आयरियाह। निग्गन्थस्स खलु पणीयं आहारं आहारे-माणस्स-बम्भयारिस्स बंभचेरे संका वा कंखा वा विइगिच्छा वा समुप्पिजिज्जा, भेदं वा लभेज्जा, उम्मायं वा पाउणिज्जा, दीहकालियं वा रोगायंकं हवेज्जा, केवलिपन्नताओ धम्माओ भंसेज्जा। तम्हा खलु नो निग्गन्थे पणीयं आहारं आहारेज्जा।।७।। नो अइमायाए पाण-भोयणं आहारेत्ता हवइ से निग्गन्थे। तं कहिमिति चे। आयिरयाह। निग्गन्थस्स खलु अइमायाए पाण भोयणं आहारेमाणस्स-बम्भयारिस्स बम्भचेरे संका वा कंखा वा विइगिच्छा बा समुप्पिज्जिज्जा, भेदं वा लभेज्जा, उम्मायं वा पाउणिज्जा, दीहकालियं वा रोगायंकं हवेज्जा-केवलिपन्नताओ धम्माओ भंसेज्जा। तम्हा खलु नो निग्गन्थे अइमायाए पाणभोयणं आहारेज्जा।। द।।

नो विभूसाणुवादी हवइ से निग्गन्थे। तं कहमिति चे। आयिरयाह। विभूसावत्तिए विभूसियसरीरे इत्थिजणस्स अभिलसणिज्जे हवइ। तओ णं तस्स इत्थिजणेणं अभिलसिज्जमाणस्स बम्भयारिस्स बम्भचेरे संका वा कंखा वा विइगिच्छा वा समुप्पज्जिज्जा, भेदं वा लभेज्जा, उम्मायं वा पाउणिज्जा, दीहकालियं वा रोगायंकं हवेज्जा-केवलिपन्नताओ धम्माओ भंसेज्जा। तम्हा खलु नो निग्गन्थे विभूसाणुवादी हविज्जा।। १।।

नो सद्द-रूव-रसगंध फासाणुवादी हवड़ से निगगन्थे। तं कहमिति चे। आयरियाह। निग्गन्थस्स खलु सद्द-रूव-रस-गन्ध-फासाणुवादिस्स-बम्भ-यारिस्स बम्भचेरे संका वा कंखा वा विड़गिच्छा वा समुप्पज्जिज्जा भेदं वा लभेज्जा, उम्मायं वा पाउणिज्जा, दीहकालियं वा रोगायंकं हवेज्जा-केवलिपन्नत्ताओ धम्माओ भंसेज्जा। तम्हा खलु नो सद्द-रूव-रस-गन्ध-फासाणुवादी भवेज्जा से निग्गन्थे। दसमे बम्भ-चेर-समाहि-ठाणे-हवइ।।१०।।

#### हवन्ति इत्थ सिलोगा। तं जहा---

जं विवित्त-मणा-इण्णं, रहियं इत्थि-जणेण य। बम्भचेरस्स रक्खडा, आलयं तु निसेवए।।१।। मण-पल्हाय-जणणी, काम-राग-विवहुणी। बम्भचेररओ भिक्खू, थी-कहं तु विवज्जए।।२।। समं च संथवं थीहिं, संकहं च अभिक्खणं। बम्भचेररओ भिक्खू, निच्चसो परिवज्जए।।३।। अंग पच्चंग-संठाणं, चारुल्लविय-पेहियं। बम्भचेररओ थीणं, चक्खुगिज्झं विवज्जए।।४।।

कूइयं रुइयं, गीयं, हसियं, थणिय-कन्दियं। बम्भचेररओ थीणं, सोयगिज्झं विवज्जए।।५।। हासं किडं रइं दप्पं, सहसाऽवित्तासियाणि य। बम्भचेररओ थीणं, नाणुचिन्ते कयाइ-वि।।६।। पणीयं भत्त-पाणं तु, खिप्पं मय-विवहृणं। बम्भचेर-रओ भिक्खू, निच्चसो परिवज्जए।।७।। धम्म-लद्धं मियं काले, जत्तत्थं पणिहाणवं। नाइ-मत्तं तु भुंजेज्जा, बम्भचेर-रओ सया।। =।। विभूसं परिवज्जेज्जा, सरीर-परिमण्डणं। बम्भचेररओ भिक्खू, सिंगारत्थं न धारए।।६।। सद्दे-रूवे य गन्धे य, रसे-फासे तहेव य। पंचिवहे कामगुणे, निच्चसो परिवज्जए।।१०।। आलओ थी-जणा-इण्णो, थी-कहा य मणोरमा। संथवो चेव नारीणं, तासिं इन्दिय-दरिसणं।।१९।। कूइयं रुइयं गीयं, हास-भुत्ता सियाणि य। पणीयं भत्तएणं च, अइ-मायं पाण-भोयणं।।१२।। गत्तभूसण-मिद्धं च, काम-भोगा य दुज्जया। नरस्सत्त गवेसिस्स, विसं तालउडं जहा।।१३।। दुज्जए काम-भोगे य, निच्चसो परिवज्जए। संका-ठाणाणि सब्वाणि, वज्जेज्जा पणिहाणवं।।१४।। धम्मारामे चरे भिक्खू, धिइमं धम्मसारही। धम्मारामे-रते-दन्ते, वम्भचेर समाहिए।।१५।। देव दाणव गन्धव्वा, जक्ख रक्खस-किन्नरा। बम्भयारिं नमंसन्ति, दुक्करं जे करन्ति ते।।१६।। एस धम्मे धुवे निच्चे, सासए जिण-देसिए। सिज्झा सिज्झन्ति चाणेण, सिज्झिस्संति तहावरे।। त्तिवेमि।। १७।।

।।इति वम्भचेरसमाहिठाणा-समत्ता।।१६।।



#### ।। अह पावसमणिज्जं-सत्तदहं-अज्झयणं।। १७।।

जे केइ उ पव्वइए नियण्ठे, धम्मं सुणित्ता विणओववन्ने। सुदुल्लहं लहिउं बोहिलाभं, विहरेज्ज पच्छा य जहासुहं तु।।१।। सेज्जा दढा पाउरणम्मि अत्थि, उपज्जई भोत्तुं तहेव पाउं। जाणामि जं वट्टइ आउसुत्ति, किं नाम काहामि सुएण भन्ते।।२।।

केड पञ्चडए, निद्दासीले पगामसो। भोच्चा पेच्चा सुहं सुवइ, पाव समणे ति बुच्चइ।।३।। आयरिय-उवज्झाएहिं, सुयं विणयं च गाहिए। ते चेव खिंसई वाले, पाव-समणेति वुच्चई।।४।। आयरिय-उवज्झायाणं, सम्मं न पडितप्पइ। अप्पडिप्रयए थद्धे, पाव समणेत्ति वुच्चई।।५।। सम्मद्दमाणे पाणाणि. बीयाणि हरियाणि य। अ संजए संजयमन्नमाणो, पाव-समणेत्रि वुच्चई।।६।। संथारं फलगं पीढं. निसेज्जं पायकम्बलं। अप्पमज्जिय-मारुहइ, पाव-समणेत्ति वुच्चई।।७।। दव-दवस्स चरई, पमत्ते य अभिक्खणं। उल्लंघणे य चण्डे य, पाव समणेत्ति वुन्चई।।६।। पडिलेहेइ पमत्ते, अवउज्झइ पायकम्बलं। पडिलेहा अणाउत्ते, पाव-समणेत्ति वुच्चई।।६।। पडिलेहेड पमत्ते, से किंचि हु निसामिया। गुरुपारिभावए निच्चं, पाव-समणेत्ति वुच्चई।।१०।। बहुमाई पहुमरे, थद्धे लुद्धे अणिग्गहे। असंविभागी अवियत्ते, पाव-समणेत्ति वुच्चई।।१९।। विवादं च उदीरेड, अहम्मे अत्त पन्नहा। वुग्गहे कलहे रत्ते, पाव-समणेत्ति वुच्चई।।१२।। अधिरासणे कुकुइए, जत्थ तत्थ निसीयई। आसणम्मि अणाउत्ते, पाव-समणेत्ति वुच्चई।।१३।।

स्वतन्त्र पुर्वे नेतं र रहेतेहा सेत्र प्राप्त स्वतन्ते स्वतन्ते हुन्दे स्था स्व-को-निर्देशे स्वतन्ते स्वतन्ते हुन्दे स्था स्व-को-निर्देशे स्वतन्त्रे स्वतन्त्रे हुन्दे स्था स्वान्ति स्वपूर्णि स्वतन्त्रे स्वतन्त्रे स्व सेवर्णि स्वतन्त्रे स्वतन्त्रे स्वतन्त्रे स्व स्वति नेतं स्वतन्त्र स्वतन्त्रे स्वति हुन्दे स्व स्वति नेतं स्वति स्वतन्त्र स्वति स्वतन्त्रे स्वति हुन्दे स्व स्वति नेतं स्वति स्वतन्त्र स्वति स्व स्वति निर्देशे सेते स्वति स्वति

त्वतिमें कि-कुमीन-मंबूडे, कर्वको सुविक्यांता हैहिने। क्योंने सीत् विमनेव क्योंहि, न से इहाँ ने व कावा सोद्यांता के वे वत्वत् पुतु स्वा व केसे, से सुकार होत सुवीत सकी। क्योंने सीतृ कर्मा व पुड़ार, क्याहर, सोवितां क्या को १९००। अस्तिनि (इति वावसमीतिकां-स्वयहं-अकावां-स्वयं) १९००।

# 

ा अह संस्कृतनं-अहारहमं-अञ्चयपं ११९=११ किन्ने नयरे राया. अविराग-वसवाहरे १ नमेरं संबद् नामं. जिसकं वविरागद् ११९११ न्यानित् गयामीद्, रहामीद् तहेव यः गयनामीद् महया. सक्वभे गरिवारित् ११९११ नित् बुहिना हयगुओ. अभिन्तुक्वाय केसरे। भीग् मन्ते मित् तत्व, वहेद रसमुन्तिद् ११३११ अह केसरिम उक्वाये. अमानारे तवोध्ये। सङ्ख्याय-व्यापा-संजुते. धम्म-ज्यापं शियापर ११९११

अप्फोव मण्डवम्मि, ज्ञायइ क्खवियासवे। तस्सागए मिगे पासं, वहेड से नराहिवे।।४।। अह आसगओ राया खिप्पमागम्म सो तहिं। हए मिए उ पसित्ता, अणगारं तत्थ पासई।।६।। अह राया तत्थ संभन्तो, अणगारो मणाहओ। मए उ मन्द-पुण्णेणं, रस-गिद्धेण धित्तुणा।।७।। आसं विसज्जइत्ताणं, अणगारस्य सो निवो। विणएण वन्दए पाए, भगवं एतथ मे खमे।। ५।। अह मोणेण सो भगवं. अणगारे झाणमस्सिए। रायाणं न पडिमन्तेइ, तओ राया भयदुदुओ।।६।। संजओ अहमम्मीति. भगवं वाहराहि मे। कुद्धे तेएण अणगारे, डहेज्ज नरकोडिओ।।१०।। अभओ पत्थिवा! तुब्भं, अभयदाया भवाहि य। अणिच्चे जीवलोगम्मि, किं हिंसए पसज्जसी?।।१९।। जया सब्वं परिच्चज्ज. गन्तव्ब-मवसस्स ते। अणिच्चे जीवलोगम्मि, किं रज्जम्मि पसज्जसी।।१२।। जीवियं चेव रूवं च, विज्जु-संपाय चंचलं। जत्थ तं मुज्झसी रायं, पेच्चत्थं नावबुज्झसे।।१३।। दाराणि य सुया चेव, मित्ता य तह बन्धवा। जीवन्त-मणुजीवन्ति, मयं नाणुव्वयन्ति य।।१४।। नीहरन्ति मयं पुत्ता, पितरं परम-दुक्खिया। पितरोवि तहा पुत्ते, बन्धू रायं तवं चरे।।१५।। तओ तेण-ज्जिए दब्बे, दारे य परि-रक्खिए। कीलन्तिऽन्ने नरा रायं, हट्ट-तुट्ट-मलंकिआ।।१६।। तेणावि जं कयं कम्मं, सुहं वा जइ वा दुहं। कम्मुणा तेण संजुत्तो, गच्छई उ परं भवं।।१७।। सोऊण तस्स सो धम्मं, अणगारस्स अन्तिए। महया संवेग-निब्वेदं, समावन्नो नराहिवो।।१८।।

'संजओ' चइउ रज्जं, निक्खन्तो जिण-सासणे। 'गद्दभालीस्स' भगवओ, अणगारस्स अन्तिए।।१६।। चिच्चा रहं पव्वइए, खत्तिए परिभासइ। जहा ते दीसई रूवं, पसन्नं ते तहा मणो।।२०।। किं नामे किं गोत्ते, कस्सद्वाए व माहणे। कहं पडियरसी बुद्धे, कहं विणीएत्ति वुच्चसी।।२९।। संजओ नाम नामेणं, तहा गोत्तेण गोयमो। 'गद्दभाली' ममायरिया, विज्जा चरण पारगा।।२२।। किरियं अकिरियं विणयं, अन्नाणं च महामुणी। एएहिं चउहिं ठाणेहिं, मेयन्ने किं पभासई।।२३।। इइ पाउकरे बुद्धे, नायए परि-णिव्वुए। विज्जा-चरण संपन्ने, सच्चे सच्च-परक्कमे।।२४।। पडन्ति नरए घोरे, जे नरा पाव-कारिणो। दिव्वं च गइं गच्छन्ति, चरित्ता धम्म-मारियं।।२५।। माया वुइयमेयं तु, मुसा भासा निरत्थिया। संजममाणोऽवि अहं, वसामि इरियामि य।।२६।। सब्वेए विइया मज्झं, मिच्छा-दिठ्ठी अणारिया। विज्जमाणे परे लोए, सम्मं जाणामि अप्पयं।।२७।। अहमासि महापाणे, जुड़मं वरिस-सओवमे। जा सा पालि-महापाली, दिव्वा वरिस-सओवमा।। २८।। से चुए बम्भलोगाओ, माणुसं भवमागए। अप्पणो य परेसिं च, आउं जाणे जहा तहा।।२६।। नाणारुइं च छन्दं च, परिवज्जेज्ज संजए। अणहा जे य सब्बत्था, इइ विज्जा-मणुसंचरे।।३०।। पडिक्कमामि पसिणाणं, परमंतेहिं वा पुणो। अहो उद्विए अहोरायं, इइ विज्जा तवं-चरे।।३१।। जं च मे पुच्छसी काले, सम्मं सुद्धेण चेयसा। ताइं पाउकरे बुद्धे, तं नाणं जिण-सासणे।।३२।। किरियं च रोयई धीरे, अकिरियं परिवज्जए। दिञ्ठीए दिठीसम्पन्ने, धम्मं चर सुदुच्चरं।।३३।। एयं पुण्णपयं सोच्चा, अत्थ-धम्मो-वसोहियं। 'भरहोऽवि, भारहं वासं, चिच्चा कामाइ पव्वए।।३४।। 'सगरोऽवि', सागरन्तं, भरहवासं नराहिवो। इस्सरियं केवलं हिच्चा, दयाइ परि-निब्बुडे।।३५।। चइत्ता भारहं वासं, चक्कवट्टी महद्धिओ। पव्वज्ज-मब्भुवगओ, मघवं नाम महाजसो।।३६।। 'सणंकुमारो' मणुस्सिन्दो, चक्कवट्टी महद्विओ। पुत्तं रज्जे ठवेऊणं, सोऽवि राया तवं चरे।।३७।। चइत्ता भारहं वासं, चक्कवट्टी महद्विओ। 'सन्ती' सन्तिकरे लोए, पत्तो गइमणुत्तरं।।३८।। इक्खाग राय-वसभो, 'कुन्थू' नाम नरीसरो। विक्खाय-कित्ती भगवं, पत्तो गइ-मणुत्तरं।।३६।। सागरन्तं चड़त्ताणं, भरहं नर-वरीसरो। अरो य अरयं पत्तो, पत्तो गइ-मणुत्तरं।।४०।। चइत्ता भारहं वासं, चइत्ता बल-वाहणं। चइत्ता उत्तभे भोए, 'महापउमे' तवं चरे।।४९।। एगच्छत्तं पसाहिता, महिं माणनिसूरणो। 'हरिसेणो' मणुस्सिन्दो, पत्तो गइ-मणुत्तरं।।४२।। अन्निओ रायसहस्सेहिं, सु परिच्चाई दमं चरे। 'जयनामो' जिणक्खायं, पत्तो गइ-मणुत्तरं।।४३।। 'दसण्णरज्जं' मुदियं, चइत्ताणं मुणी चरे। 'दसण्णभद्दो' निक्खन्तो, सक्खं सक्केण चोइओ।।४४।। 'नमी' नमेइ अप्पाणं, सक्खं सक्केण चोइओ। चइ ऊण गेहं वइदेही, सामण्णे पज्जुवद्विओ।।४५।। 'करकण्डू' कलिंगेसु, पंचालेसु य दुम्मुहो। 'नमी राया' विदेहेसु, 'गन्धारेसु' य नग्गई।।४६।।

एए नरिन्द-वसभा, निक्खन्ता जिण सासणे। पुत्ते रज्जे ठवेऊणं, सामण्णे पज्जुवद्विया।।४७।। सो वीर-राय-वसभो, चइत्ताण मुणीं चरे। 'उदायणो' पञ्चइओ, पत्तो गइ-मणुत्तरं।।४८।। तहेव 'कासीराया' सेओ-सच्च-परक्कमे। काम-भोगे परिच्चज्ज. पहणे कम्म-महावणं।।४६।। तहेव 'विजओ राया, अणठ्ठाकित्ति पव्वए। रज्जं तु गुणसिमद्धं, पयहित्तु महाजसो।।५०।। तहेवुग्ग तवं किच्चा, अव्वक्खितेण चेयसा। 'महब्बलो' रायरिसी, आदय सिरसा सिरिं।।५९।। कहं धीरो अहेऊहिं. उम्मत्तो व महिं चरे। एए विसेस-मादाय, सूरो दढपरक्कमा।।५२।। अच्चन्त-नियाण खमा, सच्चा मे भासिया वइ। अतरिंसु तरन्तेगे, तरिस्सन्ति अणागया।।५३।। कहं धीरे अहेऊहिं, अत्ताणं परियावसे। सव्व-संग-विनिम्मुक्के, सिद्धे भवइ नीरए।।त्तिबेमि।।५४।।

।।इति संजइज्जं-समत्तं।।१८।।



### ।। मियापुत्तीयं-एगूणवीसइमं-अज्झयणं।। १६।।

सुग्गीवे नयरे रम्मे, काणणुज्जाणसोहिए। राया वलभिहत्ति, मिया तस्सग्गमाहिसी।।१।। तेसिं पुत्ते वलिसरी, मियापुत्तेति विस्सुए। अम्मापिऊण दइए, जुवराया दमीसरे।।१।। नन्दणे सो उ पासाए, कीलए सह इत्थिहि। देवे दोगुन्दगे चेव, निच्चं मुइय-माणसो।।३।। मणि-रयण-कोहिमतले, पासाया लोयणहिओ।
आलोएइ नगरस्स, चउक्कत्तियचच्चरे।।४।।
अह तत्थअइच्छन्तं, पासई समणसंजयं।
तव-नियम-संजमधरं, सीलहुं गुणआगरं।।४।।
तं देहई मियापुत्ते, दिष्ठीए अणिमिसाए उ।
कहिं मन्नेरिसं रूवं, दिष्ठपुळ्वं मए पुरा।।६।।
साहुस्स दिरसणे तस्स, अज्झवसाणम्मि सोहणे।
मोहं गयस्स सन्तस्स, जाईसरणं समुप्पन्नं।।७।।

(देवलोग चओसंतो, माणुसंभवमागओ। सन्निनाणे समुप्पन्ने, जाई सरणं पुराएयं)�

जाईसरणे समुप्पन्ने, मियापुत्ते महिद्विए। सरई पोराणियं जाइं, सामण्णं च पुरा कयं।। द।। विसएहि अरज्जन्तो, रज्जन्तो संजमिम्म य। अम्मा-पियर-मुवागम्म, इमं वयणमब्बवी।। १।।

सुयाणि मे पंचमहव्वयाणि, नरएसु दुक्खं च तिरिक्खजोणिसु। निव्विण्णकामोमि महण्णवाओ, अणुजाणह पव्वइस्सामि अम्मो।१०।

अम्म ताय मए भोगा, भुत्ता विसफलोवमा।
पच्छा कडुय-विवागा, अणुबन्धदुहावहा।।१९।।
इमं सरीरं अणिच्चं, असुइं असुईसंभवं।
असासया-वासिमणं, दुक्ख केसाण भायणं।।१२।।
असासए शरीरिम्म, रइं नोवलभामहं।
पच्छा पुरा व चइयव्वे, फेणवुब्बुयसिन्भे।।१३।।
माणुसत्ते असारिम्म, वाहीरोगाण आलए।
जरा-मरण-घत्थिम्म, खणंपि न रमामहं।।१४।।
जम्मं दुक्ख जरा दुक्खं, रोगाणि मरणाणि य।
अहो दुक्खो हु संसारो, जत्थ कीसन्ति जन्तवो।।१५।।
खेत्तं वत्थुं हिरण्णं च, पुत्तदारं च बन्धवा।
चइत्ताणं इमं देहं, गन्तव्ब-मवसस्स मे।।१६।।

जहा किम्पाग-फलाण, परिणामो न सुन्दरो। एवं भुत्ताण भोगाणं, परिणामो न सुन्दरो।।१७।। अद्धाणं जो महंतं तु, अप्पाहेओ पवज्जई। गच्छन्तो सो दुही होइ छुहातण्हाए पीडिओ।।१८।। एवं धम्मं अकाऊणं, जो गच्छइ परं भवं। गच्छन्तो सो दुही होइ, वाहीरोगेहि पीडिओ।।१६।। अद्धाणं जो महंतं तु, सपाहेओ पवज्जई। गच्छन्तो सो सुही होइ, छुहा तण्हा विवज्जिओ।।२०।। एवं धम्मंऽपि काऊणं, जो गच्छड परं भवं। गच्छन्तो सो सुही होइ, अप्पकम्मे अवेयणे।।२१।। जहा गेहे पलित्तम्मि, तस्स गेहस्स जो पहु। सारभण्डाणि नीणेइ, असारं अवउज्झइ।। ?२।। एवं लोए पलित्तम्मि, जराए मरणेण य। अप्पाणं तारइस्सामि, तुब्भेहि अणुमन्निओ।।२३।। तं बिन्तम्मापियरो, सामण्णं पुत्त दुच्चरं। गुणाणं तु सहस्साइं, धारेयव्वाइं भिक्खुणो।।२४।। समया सव्वभूएसु, सत्तु मित्तेसु वा जगे। पाणाइ वाय विरई, जावज्जीवाए दुक्करं।।२५।। निच्चकालप्पमत्तेणं, मुसा वाय विवज्जणं। भासियव्वं हिय सच्चं, निच्चाउत्तेण दुक्करं।।२६।। दन्तसोहण माइस्स, अदत्तस्स विवज्जणं। अणवज्जेसणिजस्स, गिण्हवा अवि दुक्करं।।२७।। विरई अवम्भचेरस्स, काम भोग रसन्नुणा। उग्गं महळ्वयं वम्भं, धारेयळ्वं सुदुक्करं।।२८।। धण धन्न पेस वगोस्, परिगाह पिवज्जणं। सव्वारम्भ परिच्चाओ, निम्ममत्तं सुदुक्करं।।२६।। चउव्विहेऽवि आहारे, राईभोयण वज्जणा। सन्निही संचओ चेव, वज्जेयव्वो सुद्दकरं।।३०।। छुहा तण्हा य सीउण्हं, दंस मसग वेयणा। अक्कोसा दुक्खसेज्जा य, तण फासा जल्लमेव य।।३१।। तालणा तज्जणा चेब, वहबन्ध परीसहा। दुक्खं भिक्खायरिया, जायणा य अलाभया।।३२।। कावोया जा इमा वित्ती, केसलोओ य दारुणो। दुक्खं बम्भव्वयं घोरं, धारेउं य महप्पणो।।३३।। सुहोइओ तुमं पुत्ता, सुकुमालो सुमज्जिओ। न हु सी पभू तुमं पुत्ता, सामण्ण-मणुपालिया।।३४।। जावज्जीव भविस्सामो, गुणाणं तु महब्भरो। गुरूओ लोहभारु व्व, जो पुत्ता होइ दुव्वहो।।३५।। आगासे गंगसीउ व्व, पडिसोउ व्व दुत्तरो। बाहाहिं सागरो चेब, तरियव्वो गुणोदही।।३६।। वालुयाकवलो चेव, निरस्साए उ संजमे। असिधारा गमणं चेव, दुक्करं चरिउं तवो।।३७।। अही वेगन्त-दिठ्ठीए, चरित्ते पुत्त दुक्करे। जहा लोहमया चेव, चावेयव्वा सुदुक्करं।।३८।। जहा अग्गिसिया दित्ता, पाउं होइ सुदुक्करा। तहा दुक्करं करेउं जे, तारूण्णे समणत्तणं।।३६।। जहा दुक्खं भरेउं जे, होइ वायस्स कोत्थलो। तहा दुक्खं करेउं जे, कीवेणं समणत्तणं।।४०।। जहा तुलाए तोलेउं, दुक्करो मन्दरो गिरी। तहा निहुयं नीसंकं, दुक्करं समणत्तणं।।४९।। जहा भूयाद्दिं तरिउं, दुक्करं रयणायरो। तहा अणुवसन्तेणं, दुक्करं दमसागरो।।४२।। भुंज माणुस्सए भोगे, पंचलक्खणए तुमं। भुत्तभोगी तओ जाया, पच्छा धम्मं चरिस्ससि।।४३।। सो बिंतऽम्मापियरो, एवमेयं जहा फुडं। इह लोए निप्पिवासस्स, नित्थ किंचिवि दुक्करं।।४४।।

सारीरमाणसा चेव. वेयणाओ अनन्तसो। मए सोढाओ भीमाओ, असइं दुक्खभयाणि य।।४५।। जरामरण-कान्तारे. चाउरन्ते मए सोढाणि भीमाणि, जम्माणि मरणाणि य।।४६।। जहा इहं अगणी उण्हो, एत्तोऽणन्तगुणो तहिं। नरएसु वेयणा उण्हा, अस्साया वेइया मए।।४७।। जहा इमं इहं सीयं, एत्तोऽणन्तगुणो तहिं। नरएस् वेयणा सीया, अस्साया वेइया मए।।४८।। कन्दन्तो कन्दुकुम्भीसु, उड्डपाओ अहोसिरो। हयासणे जलन्तम्मि, पक्कपुच्चो अणन्तसो।।४६।। महाद्विगिसंकासे, मरुम्मि वहरवालुए। कलम्बवालुयाए य, दहुपुव्वो अणन्तसो।।५०।। रसन्तो कन्दुकुम्भीसु, उद्वं बद्धो अबन्धवो। करवत्त करकयाईहिं, छिन्नपुव्वो अणन्तसो।।५१।। अइ तिक्ख कंटगा इण्णे, तुंगे सिम्बलिपायवे। खेवियं पासबद्धेणं, कहोकहाहिं दुक्करं।।५२।। महाजन्तेस उच्छ वा, आरसन्तो सुभेरवं। पीडिओऽमि सकम्मेहिं, पावकम्मो अणन्तसो।। १३।। क्वन्तो कोलसुणएहिं, सामेहिं सवलेहि य। पाडिओ फालिओ छिन्नो, विप्फुरन्तो अणेगसो।।५४।। असीहि अयसिवण्णाहिं, भल्लेहिं पद्दिसेहि य। छिन्नो भिन्नो विभिन्नो य, आएइण्णो पाव कम्मुणा।।५५।।

अवसो लोहरहे जुत्तो, जलन्ते समिलाजुए। चोइओ तोत्तजुत्तेहिं, रोज्झो वा जह पाडिओ।।४६।। हुयासणे जलन्तम्मि, चियासु महिसो विव। दहो पक्को य अवसो, पाव कम्मेहि पाविओ।।४७।। वला संडास नुण्डेहिं, लोहनुण्डेहिं पक्स्विहिं। विलुत्तो विलयन्तो हं, ढंकगिद्धेहिंऽणन्तसो।।४=।। तण्हाकिलन्तो धावन्तो, पत्तो वेयरिणि नदिं। जलं पाहिंति चिन्तन्तो, खुरधाराहिं विवाइओ।।५६।। उण्हाभितत्तो संपत्तो. असिपत्तं महावणं। असिपत्तेर्हि पडन्तेहिं, छिन्नपुठ्वो अणेगसो।।६०।। मुग्गरेहिं मुसंढीहिं, सूलेहिं मुसलेहि य। गया संभगगत्तेहिं, पत्तं दुक्खं अणन्तसो।।६९।। खुरेहिं तिक्खधारेहिं, छुरियाहिं कप्पणीहि य। कप्पिओ फालिओ छिन्नो, उक्कित्तो य अणेगसो।।६२।। पासेहिं कुडजालेहिं, मिओ वा अवसो अहं। वाहिओ बद्धरुद्धो वा, बहु चेव विवाइओ।।६३।। गलेहिं मगरजालेहिं, मच्छो वा अवसो अहं। उल्लिओ फालिओ गहिओ. मारिओ य अणन्तसो।।६४।। वीदंसएहिं जालेहिं, लेप्पाहिं सउणो विव। गाहिओ लग्गो बद्धो य. मारिओ य अणन्तसो।।६५।। कुहाड-फरसु-माईहिं, बहुईहिं दुमो विव। कुद्दिओ फालिओ छिन्नो, तच्छिओ य अणन्तसो।।६६।। चवेड मुट्टि माईहिं, कुमारेहिं अयं पिव। ताडिओ कुट्टिओ भिन्नो, चुण्णिओ य अणन्तसो।।६७।। तत्ताइं तम्ब-लोहाइं, तउयाइं सीसयाणि य। पाइओ कलकलन्ताइं, आरसन्तो सुभेरवं।।६८।। तुहं पियाइं मंसाई, खण्डाइं सोल्लगाणि य। खाइओमि स-मंसाइं, अग्गिवण्णाइऽणेगसो।।६६।। तह पिया सुरा सीहू, मेरओ य महूणि य। पाइओमि जलन्तीओ, वसाओ रुहिराणि य।।७०।। निच्चं भीएण तत्थेण, दुहिएण वहिएण य। परमा दुहसंबद्धा, वेयणा वेदिता मए।।७१।। तिव्वचण्डप्पगाढाओ, घोराओ अइदुस्सहा। महब्भयाओ भीमाओ, नरएसु वेदिता मए।।७२।।

जाहिसा माणुसे लोए, ताया दीसन्ति वेयणा। एत्तो अणन्तगुणिया, नरएसु दुक्खवेयणा।।७३।। सब्बभवेसु अस्साया, वेयणा वेदिता मए। निमेसन्तरमित्तंऽपि, जं साता नित्थ वेयणा।।७४।। तं बिन्तम्मापियरो, छन्देणं पुत्त पव्वया। नवरं पण सामण्णे, दुक्खं निप्पडिकम्मया।।७५।। सो बेड अम्मापियरो, एवमेयं जहा फुडं। पडिकम्मं को कुणई, अरण्णे मियपखिण्णं।।७६।। एगव्भए अरण्णे व, जहा उ चरई मिगे। एवं धम्मं चरिस्सामि, संजमेण तवेण य।।७७।। जहा मिगस्स आयंको, महारण्णाम्म जायई। अच्चन्तं रुक्खमूलिम्म, को णं ताहे तिगिच्छई।।७८।। को वा से ओसहं देइ, को वा से पुच्छई सुहं। को से भत्तं च पाणं वा, आहरितु पणामए।।७६।। जया से सुही होइ, तया गच्छइ गोयरं। भत्तपाणस्स अट्टाए, वल्लराणि सराणि य।। ५०।। खाइत्ता पाणियं पाउं. वल्लरेहिं सरेहि य। मिगचारियं चरित्ताणं, गच्छई मिगचारियं।। ८९।। एवं समुद्धिओ भिक्खू, एवमेव अणेगए। मिगचारियं चरित्ताणं, उहं पक्कमई दिसं।। ६२।। जहा मिए एग अणेगचारी, अणेगवासे ध्वगोयरे य। एवं मुणीगोयरियं पविद्वे, नो हीलये नोवि य खिंसएज्जा।। =३।।

मिगचारियं चरिस्सामि, एवं पुत्ता जहा सुहं।
अम्मापिऊहिंऽणुन्नाओ, जहाइ उविहं तहा।। प्रशा
मिगचारियं चरिस्सामि, सव्वदुक्खिवमोक्खिणं।
तुटभेहिं अदभणुन्नाओ, गच्छ पुत्त जहा सुहं।। प्रशा
एवं सो अम्मापियरो, अणुमाणित्ताण बहुविहं।
ममत्तं छिन्दई ताहे, महानागो व्य कंचुयं।। प्रशा

इही वित्तं च मित्ते य, पुत्तदारं च नायओ। रेणुयं व पडे लग्गं, निद्धुणित्ताण निग्गओ।।८७।। पंचमहव्वयजुत्तो, पंचिह समिओ तिगुत्ति गुत्तो य। सब्भिन्तर बाहिरओ, तवोकम्मंसि उज्जुओ।। ५५।। निम्ममो निरहंकारो, निस्संगो चत्तगारवो। समो य सव्वभूएसु, तसेसु थावरेसु य।।८६।। लाभालाभे सुहे दुक्खे, जीविए मरणे तहा। समो निन्दापसंसासु, तहा माणावमाणओ।।६०।। गारवेसु कसाएसु, दण्डसल्लभएसु नियत्तो हास-सोगाओ, अनियाणो अबन्धवो।।६९।। अणिस्सिओ इहं लोए, परलोए अणिस्सिओ। वासीचन्दणकप्पो य, असणे अणसणे तहा।।६२।। अपत्थेहिं दारेहिं, सब्बओ पिहियासवे। अज्झप्प-ज्झाण-जोगेहिं, पसत्थ दमसासणे।।६३।। एवं नाणेण चरणेण, दंसणेण तवेण य। भावणाहि य सुद्धाहिं, सम्मं भावेतु अप्पयं।।६४।। बहुयाणि उ वासाणि, सामण्ण-मणुपालिया। मासिएण उ भत्तेण, सिद्धिं पत्तो अणुत्तरं।। ६५।। एवं करन्ति संबुद्धा, पण्डिया पवियक्खणा। विणिअट्टन्ति भोगेसु, भियापुत्ते जहारिसी।।६६।।

महापभावस्स महाजसस्स, मियाइ पुत्तस्स निसम्म भासियं। तवप्पहाणं चरियं च उत्तमं, गइप्पहाणं च तिलोगविस्सुतं।।६७।। वियाणिया दुक्खविवद्धणं धणं, ममत्तबन्धं च महाभयावहं। सुहावहं धम्मधुरं अणुत्तरं, धारेज्ज निळ्वाण-गुणावहं महं।।६८।।

।।त्तिबेमि।।इति मियापुत्तीयं-अज्झयणं-समत्तं।।१६।।



।। अह महानियण्ठिज्जं-वीसइमं-अज्झअणं।। २०।।

सिद्धाणं नमो किच्चा, संजयाणं च भावओ। अत्थधम्मगइं तच्चं, अणुसिट्ठं सुणेह मे।।१।। पभूय-रयणो राया, 'सेणिओ' मगहाहिवो। विहारजत्तं निज्जाओ, 'मण्डिकुच्छिंसि' चेइए।।२।। नाणादुमलयाइण्णं, नाणापक्खिनिसेवियं। नाणाकुसुमसंछन्नं, उज्जाणं नन्दणोवमं।।३।। तत्थ सो पासई साहुं, संजयं सुसमाहियं। निसन्नं रुकूखमूलम्मि, सुकुमालं सुहोइयं।।४।। तस्स रूवं तु पासित्ता, राइणो तम्मि संजए। अच्चन्तपरमो आसी, अउलो रूवविम्हओ।।५।। अहो! वण्णो अहो! रूवं. अहो! अज्जस्स सोमया। अहो! खन्ती अहो! मुत्ती, अहो! भोगे असंगया।।६।। तस्स पाए उ बन्दित्ता, काऊण य पयाहिणं। नाइदूरमणासन्ने, पंजली पडिपुच्छई।।७।। तरुणोसि अज्जो पव्वइओ, भोगकालम्मि संजया। उविञ्ठओऽसि सामण्णे, एयमट्टं सुणेमि ता।।८।। अणाहोमि महाराय, नाहो मज्झ न विज्जई। अणुकम्पगं सुहिं वावि, कंचि नाभिसमेम हं।।६।। तओ सो पहसिओ राया, सेणिओ मगहाहिवो। एवं ते इद्दिमन्तस्स, कहं नाहो न विज्जई।।१०।। होमि नाहो भयंताणं, भोगे भुंजाहि संजया। भित्तनाईपरिवुडो, माणुस्सं खु सदुल्लहं।।१९।। अप्पणाऽवि अणाहोऽसि, सेणिया मगहाहिवा। अप्पणा अणाहो सन्तो, कस्स नाहो भविस्सि।।१२।। एवं वृत्तो निरन्दो सो, सुसंघन्तो सुविम्हिओ। वयणं अस्सुयपुळ्वं, साहुणा विम्हयन्निओ।।१३।। इही वित्तं च मित्ते य, पुत्तदारं च नायओ। रेणुयं व पडे लग्गं, निद्धणित्ताण निग्गओ।।८७।। पंचमहव्वयजुत्तो, पंचिह सिमओ तिगुत्ति गुत्तो य। सब्भिन्तर बाहिरओ, तवोकम्मंसि उज्जुओ।। ८८।। निम्ममो निरहंकारो. निस्संगो चत्तगारवो। समो य सञ्वभूएसु, तसेसु थावरेसु य।। ८६।। लाभालाभे सुहे दुक्खे, जीविए मरणे तहा। समो निन्दापसंसासु, तहा माणावमाणओ।।६०।। गारवेसु कसाएसु, दण्डसल्लभएसु नियत्तो हास-सोगाओ, अनियाणो अबन्धवो।।६९।। अणिस्सिओ इहं लोए, परलोए अणिस्सिओ। वासीचन्दणकप्पो य. असणे अणसणे तहा।।६२।। अपत्थेहिं दारेहिं, सव्वओ पिहियासवे। अज्झप्प-ज्झाण-जोगेहिं, पसत्थ दमसासणे।।६३।। एवं नाणेण चरणेण, दंसणेण तवेण य। भावणाहि य सुद्धाहिं, सम्मं भावेत्तु अप्पयं।।६४।। बह्याणि उ वासाणि, सामण्ण-मणुपालिया। मासिएण उ भत्तेण, सिद्धिं पत्तो अणुत्तरं।। ६४।। एवं करन्ति संबुद्धा, पण्डिया पवियक्खणा। विणिअट्टन्ति भोगेसु, भियापुत्ते जहारिसी।।६६।।

महापभावस्स महाजसस्स, मियाइ पुत्तस्स निसम्म भासियं। तवप्पहाणं चरियं च उत्तमं, गइप्पहाणं च तिलोगविस्सुतं।।६७।। वियाणिया दुक्खविवद्धणं धणं, ममत्तबन्धं च महाभयावहं। सुहावहं धम्मधुरं अणुत्तरं, धारेज्ज निव्वाण-गुणावहं महं।।६८।।

।।त्तिबेमि।।इति मियापुत्तीयं-अज्झयणं-समत्तं।।१६।।



## ।। अह महानियण्ठिज्जं-वीसइमं-अज्झअणं।। २०।।

सिद्धाणं नमो किच्चा, संजयाणं च भावओ। अत्थधम्मगइं तच्चं, अणुसिट्ठं सुणेह मे।।१।। पभूय-रयणो राया, 'सेणिओ' मगहाहिवो। विहारजत्तं निज्जाओ, 'मण्डिकुच्छिंसि' चेइए।।२।। नाणादुमलयाइण्णं, नाणापक्खिनसेवियं। नाणाकुसुमसंछन्नं, उज्जाणं नन्दणोवमं।।३।। तत्थ सो पासई साहं, संजयं सुसमाहियं। निसन्नं रुकूखमूलम्मि, सुकुमालं सुहोइयं।।४।। तस्स रूवं तु पासित्ता, राइणो तम्मि संजए। अच्चन्तपरमो आसी, अउलो रूवविम्हओ।।५।। अहो ! वण्णो अहो ! रूवं, अहो ! अज्जस्स सोमया। अहो! खन्ती अहो! मुत्ती, अहो! भोगे असंगया।।६।। तस्स पाए उ बन्दित्ता, काऊण य पयाहिणं। पडिपुच्छई।।७।। नाइदूरमणासन्ने, पंजली तरुणोसि अज्जो पव्वइओ, भोगकालम्मि संजया। उवहिओऽसि सामण्णे, एयमट्टं सुणेमि ता।।८।। अणाहोमि महाराय, नाहो मज्झ न विज्जई। अणुकम्पगं सुहिं वावि, कंचि नाभिसमेम हं।।६।। तओ सो पहसिओ राया. सेणिओ मगहाहिवो। एवं ते इह्विमन्तस्स, कहं नाहो न विज्जई।।१०।। होमि नाहो भयंताणं, भोगे भुंजाहि संजया। भित्तनाईपरिवुडो, माणुस्सं खु सदुल्लहं।।१९।। अप्पणाऽवि अणाहोऽसि. सेणिया मगहाहिवा। अप्पणा अणाहो सन्तो, कस्स नाहो भविस्सि।।१२।। एवं बुत्तो नरिन्दो सो, सुसंभन्तो सुविम्हिओ। वयणं अस्सुयपुब्वं, साहुणा विम्हयन्निओ।।१३।। अस्सा हत्थी मणुस्सा मे, पुरं अन्तेउरं च मे। भुंजामि माणुसे भोगे, आणा इस्सरिय च मे।।१४।। सम्पयग्गम्मि, सव्वकामसमप्पिए। कहं अणाहो भवइ, मा हु भन्ते मुसं वए।।१४।। न तुमं जाणे अणाहस्स, अत्थं पोत्थं च पत्थिवा! जहा अणाहो भवई, सणाहो वा नराहिवा।।१६।। सुणेह मे महाराय, अव्वक्खित्तेण चेयसा। जहा अणाहो भवई, जहा मेयं पवत्तियं।।१७।। कोसम्बी नाम नयरी, पुराण पुरभेयणी। तत्थ आसी पिया मज्झ, पभुयधणसंचओ।।१८।। पढमे वए महाराय. अउला मे अच्छिवेयणा। अहोत्था विउलो दाहो, सब्व गत्तेसु पत्थिवा।।१६।। जहापरमतिक्खं. सरीरविवरन्तरे। आविलिज्ज अरी कुद्धो, एवं मे अच्छिवेयणा।।२०।। तियं मे अन्तरिच्छं च, उत्तमंगं च पीडई। इन्दासणिसमा घोरा, वेयणा परमदारुणा।।२१।। उवद्रिया मे आयरिया, विज्जामन्ततिगिच्छगा। अबीया सत्थकुसला, मन्तमूलविसारया।।२२।। ते मे तिगिच्छं कुव्वन्ति, चाउप्पायं जहाहियं। न य दुक्खा विमोयन्ति, एसा मज्झ अणाहया।।२३।। पिया मे सब्बसारंपि, दिज्जाहि मम कारणा। न य दुक्खा विमोयन्ति, एसा मज्झ अणाहया।।२४।। मायाऽवि मे महाराय, पुत्तसोगदुहद्दिया। न य दुक्खा विमोयन्ति, एसा मज्झ अणाह्या।।२५।। भायरो मे महाराय, सगा जेठ्ठकणिट्रगा। न य दुक्खा विमोयन्ति, एसा मज्झ अणाहया।। २६।। भइणीओ मे महाराय, सगा जेठ्ठकणिट्टगा। न य दुक्खा विमोयन्ति, एसा मज्झ अणाहया।।२७।।

भारिया मे महाराय, अणुरत्ता अणुब्वया। अंसुपुण्णेहिं नयणेहिं, उरं मे परिर्सिचई।।२८।। अन्नं पाणं च ण्हाणं च, गन्ध-मल्ल-विलेवणं। मए नायमनायं वा, सा बाला नेव भुंजई।।२६।। खणंऽपि मे महाराय. पासाओ मे न फिट्रई। न य दुक्खा विमोएइ, एसा मज्झ अणाहया।।३०।। तओ हं एवमाहंसु, दुक्खमा हु पुणो पुणो। वेयणा अणुभविउं जे, संसारम्मि अणान्तए।।३९।। सयं च जइ मुच्चेज्जा, वेयणा विउला इओ। खन्तो दन्तो निरारम्भो. पञ्चए अणगारियं।।३२।। एवं च चिन्तइत्ताणं, पसुत्तोमि नराहिवा। परीयत्तन्तीए राईए, वेयणा मे खयं गया।।३३।। तओ कल्ले पभायम्मि, आपुच्छित्ताण बन्धवे। खन्तो दन्तो निरारम्भो. पव्वडओऽणगारियं।।३४।। ततो हं नाहो जाओ, अप्पणो य परस्स य। सव्वेसिं चेव भूयाणं, तसाण थावराण य।।३५।। अप्पा नई वेयरणी, अप्पा मे कुडसामली। अप्पा कामदुहा धेणू, अप्पा मे नन्दणं वणं।।३६।। अप्पा कत्ता विकत्ता य, दुहाण य सुहाण य। अप्पा मित्तममित्तं च, दुप्पट्टिय सुपट्टिओ।।३७।। इमा हु अन्नाऽवि अणाहया निवा, तमेगचित्तो निहुओ सुणेहि। नियण्ठधम्मं लहियाण-वी जहा, सीयंति एगे बहुकायरा नरा।।३८।। जो पव्वइत्ताण महव्वयाइं, सम्भं च नो फासयई पमाया। अनिग्गहप्पा य रसेसु गिद्धे, न मूलओ छिन्नइ बन्धणं से।।३६।। आउत्तया जस्स न अत्थि काइ, हरियाए भासाए तहेसणाए। आयाण-निक्खेव-दुगुंछणाए, न वीरजायं अणुजाइ मग्गं।।४०।। चिरंऽपि से मुण्डरुई भवित्ता, अथिरवए तव-निवमेहि भट्टे। चिरंऽपि अप्पाण किलेसइत्ता, न पारए होइ हु संपराए।।४९।।

पोल्ले व मुद्दी जह से असारे, अयन्तिए कूड-कहावणे वा। राढ़ामणी वेरुलियप्पगासे, अमहम्घए होइ हु जाणएसु।।४२।। कुसीललिंगं इह धारइत्ता, इसिज्झयं जीविय बूहइत्ता। असंजए संजयलप्पमाणे, विणिग्घाय मागच्छई से चिरंपि।।४३।। विसं तु पियं जह कालकूडं, हणाइ सत्थं जह कुग्गहीयं। एसोऽवि धम्मी विसओववन्नो, हणाइ वेयाल इवाविवन्नो।।४४।। जे लक्खणं सुविण पउंजमाणे, निमित्तकोऊहल संपगाढे। क़हेड-विज्जा-सवदारजीवी, न गच्छई सरणं तम्मि काले।।४५।। तमं तमेणेव उ से असीले, सया दुही विपरियामुवेइ। संधावई नरग-तिरिक्खजोणिं, मोणं वीराहेत्तु असाहुरूवे।।४६।। उद्देसीय कीयगडं नियागं, न मुंचई किंच अणेसणिज्जं। अग्गी विवा सव्वभक्खी भविता, इत्ती चुए गच्छई कट्टु पावं।।४७।। न तं अरी कण्ठ छेत्ता करेइ, जं से करे अप्पणिया दुरप्पया। से नाहइ मच्चुमुहं तु पत्ते, पच्छाणुतावेण दया-विहूणो।।४८।। निरद्विया नग्गरुई उ तस्स, जे उत्तमद्वं विवज्जासमेइ। इमेऽविसे नित्थे परेऽवि लोए, दुहओऽवि से झिज्जइ तत्थ लोए।।४६।। एमेव हा छन्दकुसीलरूवे, मग्गं विराहित्तु जिणुत्तमाणं। कुररी विवा भोग-रसाणुगिद्धा, निरहसोया परियावमेव।।५०।। सोच्चाण मेहावि सुभासियं इमं, अणुसासणं नाणगुणोववेयं। मग्गं कुसीलाण जहाय सब्वं, महानियंठाण वए पहेण।।५९।। चरित्त मायार-गुणन्निए तओ, अणुत्तरं संजम पालियाण। निरासवे संखवियाण कम्मं, उवेइ ठाणं विउलुत्तमं धुवं।।५२।। एव्वुग्गदन्तेऽवि महातवोधणे, महामुणी महापइन्ने महायसे। महानियण्ठिज्जमिणं महासुयं, से कहेए महयावित्थरेणं।।५३।। तुट्ठो य सेणिओ राया, इणमुदाहु कयंजली।

तुड़ा य साणजा राया, इणमुदाहु कथजला । अणाहत्तं जहाभूयं, सुट्ठु मे उवदंसियं।।५४।। तुज्झं सुलद्धं खु मणुस्स जम्मं, लाभा सुलद्धा य तुमे महेसी। तुब्भे सणाहा य सबन्धवा य, जं भे ठिये मग्गे जिणुत्तमाणं।।५५।। तं सि नाहो अणाहाणं, सव्वभूयाण संजया।
खामेमि ते महाभाग, इच्छामि अणुसासिउं।।५६।।
पुच्छिऊण मए तुब्भं, झाणविग्घाओ जो कओ।
निमन्तिया य भोगेहिं, तं सव्वं मिसेहि मे।।५७।।
एवं थुणित्ताण स रायसीहो, अणगारसीहं परमाइ भत्तीए।
सओरोहो सपरियणो सबन्धवो, धम्माणुरत्तो विमलेण चेयसा।।५८।।

ऊस-सिय-रोम-कूवो, काऊण य पयाहिणं। अभिवन्दिऊण सिरसा, अइयाओ नराहिवो।।५६।। इयरोऽवि गुणसमिद्धो, तिगुत्तो तिदण्डविरओ य। विहग इव विप्पमुक्को, विहरइ वसुहं विगयमोहो।।त्तिबेमि।।६०।।

।।महानियण्ठिज्जं-विसइमं-अज्झयणं-समत्तं।।२०।।



### ।। अह समुद्दपालियं-एगवीसइमं-अज्झयणं।। २१।।

चम्पाए पालिए नाम, सावए आसि वाणिए।
महावीरस्स भगवओ, सीसे सो उ महप्पणो।।१।।
निग्गन्थे पावयणे, सावए सेऽवि कोविए।
पोएण ववहरन्ते, पिहुन्डं नगरमागए।।२।।
पिहुंडे ववहरन्तस्स, वाणिओ देइ धूयरं।
तं ससत्तं पड़गिज्झ, सदेसमह पत्थिओ।।३।।
अह पालियस्स घरिणी, समुद्दम्मि पसवई।
अह बालए तिहंं जाए, समुद्दपालित्ति नामए।।४।।
खेमेण आगए चम्पं, सावए वाणिए घरं।
संवद्धई घरे तस्स, दारए से सुहोइए।।५।।
बावत्तरी कलाओ य, सिक्खई नीइकोविए।
जोव्वणेण य संपन्ने, सुरूवे पियदंसणे।।६।।

तस्स रूववइं भज्जं, पिया आणेड रूविणिं। पासाए कीलए रम्भे, देवो दोगुन्दओ जहा।।७।। अह अन्नया कयाई, पासायालोयणे ठिओ। वज्झमण्डणसोभागं, वज्झं पासइ वज्झगं।। ५।। तं पासिऊण संवेगं, समुद्दपालो इणमब्बवी। अहोऽसुभाण कम्माणं, निज्जाणं पावगं इमं।।६।। संबुद्धो सो तहिं भगवं, परम-संवेग-मागओ। आपुच्छम्मापियरो, पव्वइए अणगारियं।।१०।। जिहतु सग्गन्थ महाकिलेसं, महन्तमोहं कसिणं भयावहं। परियायधम्मं चऽभिरोयएज्जा, बयाणि सीलाणि परीसहे य।।१९।। अहिंससच्चं च अतेणगं च, तत्तो य बंभं अपरिग्गहं च। पडिवज्जिया पंच महव्वयाणि, चरिज्ज धम्मं जिणदेसियं विद्।।१२।। सव्वेहिं भूएहिं दयाणुकम्पी, खन्तिक्खमे संजयबम्भयारी। सावज्जजोगं परिवज्जयन्तो, चरिज्ज भिक्खू सुसमाहिइंदिए।।१३।। कालेण कालं विहरेज्ज रहे, बलाबलं जाणिय अप्पणो य। सीहो व सद्देण न सन्तसेज्जा, वयजोग सुच्चा न असब्भमाहु।।१४।। उवेहमाणो उ परिव्वएज्जा, पियमप्पियं सव्व तितिक्खएज्जा। न सब्व सब्वत्थऽभिरोयएज्जा, न यावि पूर्व गरहं च संजए।।१५।। अणेग-छन्दामिह माणवेहिं, जे भावओ संपगरेड भिक्खु। भय-भेरवा तत्थ उइन्ति भीमा, दिव्वा माणुस्सा अदुवा तिरिच्छा। १६। परीसहा दुव्बिसहा अणेगे, सीयन्ति जत्था बहु-कायरा नरा। से तत्थ पत्ते न वहिज्ज भिक्खू, संगामसीसे इव नागराया।।१७।। सीओसिणा दंस-मसा य फासा, आयंका विविहा फुसन्ति देहं। अकुक्कुओ तत्थऽहियासएज्जा, रयाइ खेवेज्ज पुरे कयाई।।१८।। पहाय रागं च तहेव दोसं, मोहं च भिक्खू सततं वियक्खणो। मेरु व्व वाएण सकम्पमाणो, परीसहे आयगुत्ते सहेज्जा।।१६।। अणुन्नए नावणए महेसी, न यावि पूर्व गरहं च संजए। स उज्जुभावं पडिवज्ज संजए, निळ्वाय-मग्गं बिरए उवेइ।।२०।।

अरइ-रइ-सहे पहीण-संथवे, विरए आय हिए पहाणवं।
परमट्ट-पएर्हि चिट्टई, छिन्नसोए अममे अकिंचणे।।२९।।
विबित्त-लयणाइ भएज्ज ताई, निरोबलेवाइ असंथडाइं।
इसीहिं चिण्णाइं महा यसेहिं, काएण फासेज्ज परीसहाइं।।२२।।
सन्नाण-नाणोवगए महेसि, अणुत्तरं चरिउ धम्मसंचयं।
अणुत्तरे नाणधरे जस्संसी, ओभासई सूरिए वन्तलिक्खे।।२३।।
दुविहं खवेऊण व पुण्ण-पावं, निरंगणे सव्वओ विप्पमुक्के।
तरित्ता समुद्दं व महा-भवोघं, 'समुद्दपाले' अपुणा-गमं गए।।२४।।
।।त्तिबेमि।।इति समुद्दपालीयं-एगवीसइयं-अज्झयणं-समत्तं।।२९।।



### ।।अह रहनेमिज्जं-वावीसइमं-अज्झयणं।।२२।।

'सोरियपुरिम्म' नयरे, आसि राया महिद्धिए। वसुदेवुत्ति नामेणं, राय लक्खण संजुए।।१।। तस्स भज्जा दुवे आसी, रोहिणी देवई तहा। तासिं दोण्ह दुवे पुत्ता, इष्टा राम केसवा।।२।। सोरियपुरिम्म नयरे, आसि राया महिद्धिए। 'समुद्दविजए' नामं, राय लक्खण संजुए।।३।। तस्स भज्जा 'सिवा' नाम, तीसे पुत्तो महायसो। भगवं 'अरिष्ठनेमि' त्ति, लोगनाहे दमीसरे।।४।। सोऽरिष्ठनेमिनामो उ, लक्खण स्सर संजुओ। अष्ठसहस्सलक्खणधरो, गोयमो कालगच्छवी।।४।। वज्जरिसहसंघयणो, समचउरंसो झसोयरो। तस्सरायमईकनं, भज्जं जायइ केसवो।।६।। अह सा रायवरकना, सुसीला चारुपेहणी। सळ्वलक्खणसंपन्ना, विज्जु सोयामणि-प्पभा।।७।।

अहाह जणओ तीसे, वासुदेवं महिद्धियं। इहागच्छउकुमारो, जासे कन्नं ददामि हं।। 🖘 । । सब्बोसहीहिं ण्हविओ, कय कोउय मंगलो। दिव्वजुयल परिहिओ, आभरणेहिं विभूसिओ।।६।। मत्तं च गन्धहत्थिं, वासुदेवस्स जेट्टगं। आरूढो सोहए अहियं, सिरे चूडामणी जहा।।१०।। अह ऊसिएण छत्तेण, चामराहि य सोहिए। दसारचक्केण य सो. सव्वओ परिवारिओ।।१९।। चउरंगिणीए सेणाए, रइयाए जहक्कमं। तुरियाण सन्निनाएण, दिव्वेण गगणं फुसे।।१२।। एयारिसाए इह्रिए, जुत्तीए उत्तमाइ य। नियगाओ भवणाओ, निज्जाओ वण्हिपुंगवो।।१३।। अह सो तत्थ निज्जन्तो, दिस्स पाणे भयदुए। वाडेहिं पंजरेहिं च, सन्निरुद्धे सु दुक्खिए।।१४।। जीवियन्तं तु सम्पत्ते, मंसट्टा भक्खियव्वए। पासित्ता से महापन्ने, सारहिं इणमञ्बवी।। १४।। कस्स अड्डाइमे पाणा, एए सब्वे सुहेसिणो। वाडेहिं पंजरेहिं च. सन्निरुद्धा य अच्छिहिं।। १६।। अह सारही तओ भणई, एए भद्दा उ पाणिणो। तुज्झ विवाह कज्जम्मि, भोयावेउं बहुं जणं।।१७।। सोऊण तस्सवयणं, बहु पाणि विणासणं। चिन्तेइ से महापन्नो, साणुक्कोसे जिए हिउ।।१८।। जइ मज्झ कारणा एए, हम्मन्ति सुबहू जिया। न मे एयं तु निस्सेसं, परलोगे भविस्सई।।१६।। सो कुण्डलाण जुयलं, सुत्तगं च महायसो। आभरणाणि य सव्वाणि, सारहिस्स पणामए।।२०।। मणपरिणामो य कओ, देवा य जहोइयं समोइण्णा। सव्वड्ढीइ सपरिसा, निक्खमणं तस्स काउं जे।।२१।।

देव मणुस्स परिवुडो, सीबियारयणं तओ समारुढो। निक्खमिय बारगाओ, रेवययम्मि ट्विओ भगवं।।२२।। उज्जाणं संपत्तो. ओडण्णो उत्तमाउ सीयाओ। साहस्सीड परिवडो, अह निक्खमई उ चित्ताहिं।।२३।। अह से सुगन्ध गन्धीए, तुरियं मिउयकुंचिए। सयमेव लुंचई केसे, पंचमुठ्ठीहिं समाहिओ।।२४।। वासुदेवो य णं भणइ, लुत्तकेसं जिइन्दियं। इच्छिय मणोरहं तुरियं, पावसु तं दमीसरा।।२५।। नाणेण दंसणेणं च, चरित्तेण तहेव य। खन्तीए मुत्तीए, बहुमाणो भवाहि य।।२६।। एवं ते राम केसवा, दसारा य बहु जणा। अरिट्टनेमिं वन्दित्ता, अभिगया बारगापुरिं।।२७।। सोऊण रायकना, पव्वज्जं सा जिणस्स उ। नीहासा य निराणन्दा, सोगेण उ समुत्थिया।।२८।। राईमई विचिन्तेइ, धिरत्थु मम जीवियं। जा हं तेण परिच्चत्ता. सेयं पव्वडंडं मम।।२६।। अह सा भमर सन्निभे, कुच्च फणग पसाहिए। सयमेव लुंचई केसे, धिइमन्ता ववंस्सिया।।३०।। वासुदेवो य णं भणइ, लुत्तकेसं जिइन्दियं। संसार सागरं घोरं, तर कन्ने लहुं लहुं।।३१।। सा पव्वइया सन्ति, पव्वावेसी तहिं बहुं। सयणं परियणं चेव, सीलवन्ता बहुस्सुया।।३२।। गिर्रि रेवतयं जन्ती, वासेणुल्ला उ अन्तरा। वासन्ते अन्धयारम्मि, अन्तो लयणस्स ठिया।।३३।। चीवराइं विसारन्ति, जहा जायत्ति पासिया। रहनेमी भग्गचित्तो, पच्छा दिञ्ठो य तीइऽवि।।३४।। भीया य सा तिहं दट्ठुं, एगन्ते संजयं तयं। बाहाहिं काउ संगोष्फं, वेवमाणी निसीयई।।३५।।

अह सोऽवि रायपुत्तो, समुद्दविजयंगओ। भीयं पवेवियं दठ्ठुं, इमं वक्कं उदाहरे।।३६।। रहनेमी अहंभद्दे, सुरूवे चारुभासिणी। ममं भयाहि सुयणु, न ते पिला भविस्सई।।३७।। एहि ता भुंजिमो भोए, माणुस्सं खु सुदुल्लहं। भुत्त-भोगी तओ पच्छा, जिणमग्गं चरिस्समो।।३८।। दट्ठूण रहनेमिं तं, भग्गुज्जोयपराजियं। राईमई असम्भन्ता, अप्पाणं संवरे तहिं।।३६।। अह सा रायवरकन्ना, सुद्विया नियमव्वए। जाई कुलं च सीलं च, रक्खमाणी तयं वए।।४०।। जइ सि रुवेण वेसमणो, ललिएण नलकुब्बरो। तहाऽवि ते न इच्छामि, जइसि सक्खं पुरंदरो।।४१।। घिरत्थु तेऽजसोकामी, जो तं जीविय कारणा। वन्तं इच्छिसि आवेउं, सेयं ते मरणं भवे।।४२।। अहं च भोगरायस्स, तं च सि अन्धगवण्हिणो। मा कुले गन्धणा होमो, संजमं निहुओ चर।।४३।। जइ तं काहिसि भावं, जा जा दिच्छसि नारिओ। वायाविद्धो व्य हडो. अद्रिअप्पा भविस्ससि।।४४।। गोवालो भण्डवालो वा. जहा तद्व्वणिसरो। एवं अणिस्सरो तंऽपि, सामण्णस्स भविस्ससि।।४५।। तीसे सो वयणं सोच्चा, संजयाए सुभासियं। अंकुसेण जहा नागो, धम्मे संपडिवाइओ।।४६।। मणगुत्तो वयगुत्तो, कायगुत्तो जिइन्दिओ। सामण्णं निच्चलं फासे, जावज्जीवं दढव्वओ।।४७।। उग्गं तवं चरित्ताणं, जाया दोण्णिऽवि केवली। सब्बं कम्मं खिवताणं, सिद्धिं पत्ता अणुत्तरं।।४८।। एवं करेन्ति संबुद्धा, पण्डिया पवियक्खणा। विणियदृन्ति भोगेसु, जहा सो पुरिसोत्तमो।।त्तिबेमि।।४६।। ।। इति रहनेमिज्जं बावीसइमं-अज्झयणं समत्तं।। २२।।

#### ।। अह केसिगोयमिज्जं-तेवीसइमं-अज्झयणं।। २३।।

जिणे पासित्ति नामेण, अरहा लोगपूइओ। संवद्धप्पा य सवन्न, धम्मतित्थयरे जिणे।।१।। तस्स लोगपईवस्स. आसि सीसे महायसे। केसी कुमारसमणे, विज्जाचरण-पारगे।।२।। ओहिनाणसुए बुद्धे, सीससंघसमाउले। गामाणुगामं रीयन्ते, सावत्थिं पुरमागए।।३।। तिन्दुयं नाम उज्जाणं, तम्मी नगरमण्डले। फासुए सिज्जसंथारे, तत्थ वासमुवागए।।४।। अह तेणेव कालेणं. धम्मतित्थयरे जिणे। भगवं वद्धमाणित्ति, सब्वलोगम्मि विस्सुए।।५।। तस्स लोगपदीवस्स, आसि सीसे महायसे। भगवं गोयमे नामं, विज्जाचरणपारए।।६।। बारसंगविक बुद्धे, सीससंघसमाउले। गामाणुगामं रीयन्ते, सेऽवि सावत्थिमागए।।७।। कोठ्ठगं नाम उज्जाणं, तम्मी नगरमण्डले। फासुए सिज्जसंथारे, तत्थ वासमुवागए।। ५।। केसी कुमारसमणे, गोयमे य महायसे। उभओऽवि तत्थ विहरिंसु, अल्लीणा सुसमाहिया।।६।। उभओ सीससंघाणं, संजयाणं तवस्मिणं। तत्थ चिन्ता समुप्पन्ना, गुणवन्ताण ताइणं।।१०।। केरिसो वा इमो धम्मो, इमो धम्मो वा केरिसो। आयारधम्मपणिही, इमा वा सा व केरिसी।।१९।। चाउज्जामो य जो धम्मो, जो इमो पंचसिक्खिओ। देसिओ वद्धमाणेण, पासेण य महामुणी।।१२।। अचेलओ य जो धम्मो, जो इमो सन्तरुत्तरो। एगकञ्जपवन्नाणं, विसेसे किं नु कारणं।।१३।।

अह ते तत्थ सीसाणं, विन्नाय पवितक्कियं। समागमे कयमई, उभओ केसी गोयमा।।१४।। गोयमे पडिरूवन्तू, सीससंघसमाउले। जेहं कुलमवेक्खन्तो, तिन्दुयं वणमागओ।।१५।। केसी-कुमारसमणे, गोयमं दिस्समागयं। पडिरूवं पडिवत्तिं, सम्मं सं-पडिवज्जई।।१६।। पलालं फासुयं तत्थ, पंचमं कुसतणाणि य। गोयमस्स निसेज्जाए, खिप्पं संपणामए।।१७।। केसी-कुमारसमणे, गोयमे च महायसे। उभओ निसण्णा सोहन्ति, चन्द-सूर-समप्पभा।।१८।। समागया बहु तत्थ, पासंडा कोउगा मिया। गिहत्थाणं अणेगाओ, साहस्सीओ समागया।। १६।। देव-दाणव-गन्धवा, जक्ख-रक्खस किन्नरा। अदिस्ताणं च भूयाणं, आसी तत्थ समागमो।।२०।। पुच्छामि ते महाभाग, केसी गोयममञ्बवी। तओ केसिं बुवन्तं तु, गोयमो इणमब्बवी।।२९।। पुच्छ भन्ते जहिच्छं ते, केसिं गोयममब्बवी। तओ केसी अणुन्नाए, गोयमं इणमब्बवी।।२२।। चाउज्जामो य जो धम्मो, जो इमो पंचसिक्खओ। देसिओ वद्धमाणेण, पासेण य महामुणी।।२३।। एग-कज्ज-पवन्नाणं, विसेसे किं नु कारणं। धम्मे दुविहे मेहावी, कहं विप्पच्चओ न ते।।२४।। तओ केसिं बुवन्तं तु, गोयमो इणमब्बवी। पन्ना समिक्खिए धम्म, तत्तं तत्तविणिच्छियं।।२५।। पुरिमा उज्जुजडा उ, वंकजडा य पच्छिमा। मज्झिमा उज्जुपन्ना उ, तेण धम्मे दुहा कए।।२६।। पुरिमाणं दुब्बिसोज्झो उ, चरिमाणं दुरणुपालओ। कप्पो मज्झिमगाणं तु, सुविसोज्झो सुपालओ।।२७।।

साह गोयम! पन्ना ते, छिन्नो मे संसओ इमो। अन्नोऽवि संसओ मज्झं, तं मे कहसु गोयमा।।२८।। अचेलयो य जो धम्मो, जो इमो सन्तरुत्तरो। देसिओ वद्धमाणेण. पासेण य महाजसा।। २६।। एग-कज्ज-पवन्नाणं, विसेसे किं नु कारणं। लिंगे दुविहे मेहावी, कहं विप्पच्चओ न ते।।३०।। केसिमेवं बुवाणं तु, गोयमो इणमब्बवी। विन्नाणेण समागम्मं. धम्मसाहणमिन्छियं।।३१।। पच्चयत्थं च लोगस्स. नाणाविहविगप्पणं। जत्तत्थं गहणत्थं च. लोगे लिंगपओयणं।।३२।। अह भवे पइन्ना उ, मोक्ख-सब्भ्य-साहणा। नाणं च दंसणं चेव, चरित्तं चेव निच्छए।।३३।। साह गोयम पन्ना ते, छिन्नो मे संसओ इमो। अन्नोऽवि संसओ मज्झं, तं मे कहस् गोयमा।।३४।। अणेगाणं सहस्साणं, मज्झे चिट्ठसि गोयमा। ते य ते अहिगच्छन्ति, कहं ते निज्जिया तुमे।।३५।। एगे जिए जिया पंच, पंचजिए जिया दस। दसहा उ जिणित्ताणं, सव्वसत्तू जिणामहं।।३६।। सत्तू य इइ के वृत्ते, केसी गोयममब्बवी। तओ केसिं बुवंतं तु, गोयमो इणमब्बवी।।३७।। एगप्पा अजिए सत्त्, कसाया इन्दियाणि य। ते जिणित्तु जहानायं, विहरमि अहं मुणी।।३८।। साह् गोयम पन्ना ते, छिन्नो मे संसओ इमो। अन्नोऽवि संसओ मज्झं, तं मे कहसु गोयमा।।३६।। दीसन्ति बहवे लोए. पासबद्धा सरीरिणो। मुक्कपासो लहुब्भूओ, कहं तं विहरसी मुणी।।४०।। ते पासे सव्वसो छित्ता, निहन्तुण उवायवो। मुक्कपासो लहुव्भूओ, विहरामि अहं मुणी।।४९।। पासा य इइ के वुत्ता, केसी गोयममञ्बवी। केसिमेवं बुवंतं तु, गोयमो इणमब्बवी।।४२।। राग-दोसा-दओ तिब्बा, नेहपासा भयंङ्करा। ते छन्दित्ता जहानायं, विहरामि जहक्कमं।।४३।। साहु गोयम पन्ना ते, छिन्नो मे संसओ इमो। अन्नोऽवि संसओ मज्झं, तं मे कहसु गोयमा।।४४।। अन्तोहिअयसंभूया, लया चिट्ठइ गोयमा। फलेड विस भक्खीणि, सा उ उद्धरिया कहं।। ४५।। तं लयं सव्वसो छित्ता, उद्धरित्ता सम्लियं। विहरामि जहानायं, मुक्कोमि विसभक्खणं।।४६।। लया य इइ का वृत्ता, केसि गोयममञ्बवी। केसिमेव बुवंतं तु, गोयमो इणमञ्बवी।।४७।। भवतण्हा लया वुत्ता, भीमा भीमफलोदया। तमुच्छितु जहानायं, विहरामि महामुणी।।४८।। साह गोयम पन्ना ते, छिन्नो मे संसओ इमो। अन्नोऽवि संसओ मज्झं, तं मे कहसु गोयमा।।४६।। संपज्जलिया घोरा, अग्गी चिठ्ठड गोयमा। जे डहन्ति सरीरत्थे, कहं विज्झाविया तुमे।।५०।। महामेहप्पसूयाओ, गिज्झ वारि जलुत्तमं। सिंचामि सययं देहं, सित्ता नो डहन्ति मे। ५१।। अग्गी य इइ के वृत्ता, केसी गोयममब्बवी। केसिमेवं बुवंतं तु, गोयमो इणमञ्बवी।।५२।। कसाया अग्गिणो वुत्ता, सुयसीलतवो जलं। सुयधाराभिहया सन्ता, भिन्ना हु न डहन्ति मे।।५३।। साहु गोयम पन्ना ते, छिन्नो मे संसओ इमो। अन्नोऽवि संसओ मज्झं, तं भे कहसु गोयमा।।५४।। अयं साहसिओ भीमो, दुट्ठस्सो परिधावई। जंसि गोयम आरूढो, कहं तेण न हीरसि।।५५।।

निगिण्हामि, सुयरस्सीसमाहियं। न मे गच्छड उम्मगां. मगां च पडिवज्जई।।५६।। आसे य इइ के बुत्ते, केसी गोयममब्बवी। केसिवेवं बुवंतं तु, गोयमो इणमब्बवी।।५७।। मणो साहसीओ भीमो, दुइस्सो परिधावई। तं सम्मं तु निगिण्हामि, धम्मसिक्खाइ कन्थगं।।५८।। साहु गोयम पन्ना ते, छिन्नो मे संसओ इमो। अन्नो वि संसओ मज्झं, तं मे कहसु गोयमा।।५६।। कप्पहा बहवो लोए, जेहिं नासन्ति जन्तुणो। अद्धाणे कहं वहन्तो, तं न नासिस गोयमा।।६०।। जे य मग्गेण गच्छंति. जे य उम्मग्गपट्टिया। ते सब्वे वेइया मज्झं, ते न नस्सामहं मुणी।।६९।। मग्गे य इइ के वृत्ते, केसी गोयममब्बवी। केसिमेवं बुवंतं तु, गोयमो इणमब्बवी।।६२।। कृप्पवयणपासण्डी, सब्बे उम्मगगपित्रया। सम्मग्गं तु जिणक्खायं, एस मग्गे हि उत्तमे।।६३।। साहु गोयम पन्ना ते, छिन्नो मे संसओ इमो। अन्नो वि संसओ मज्झं, तं मे कहसु गोयमा।।६४।। महाउदगवेगेण, बुज्झमाणाण पाणिणं। सरणं गई पड़्ठा य, दीवं कं मन्नसी मुणी।।६५।। अत्थि एगो महादीवो, वारिमज्झे महालओ। महाउदगवेगस्स, गई तत्थ न विज्जई।।६६।। दीवे य इइ के वृत्ते, केसी गोयममब्बवी। केसिमेबं बुवंतं तु, गोयमो इणमब्बवी।।६७।। जरामरणवेगेणं, वुज्झमाणाण पाणिणं। धम्मो दीवो पइष्ठा य, गई सरणमुत्तमं।।६८।। साहु गोयम पन्ना ते, छिन्नो मे संसओ इमो। अन्नोऽवि संसओ मज्झं, तं मे कहसु गोयमा।।६६।। अण्णवंसि महोहंसि, नावा विपरिधावई। जंसि गोयममारूढो, कहं पारं गमिस्ससि।।७०।। जा उ अस्साविणी नावा, न सा पारस्स गामिणी। जा निरस्साविणी नावा. सा उ पारस्स गामिणी।।७१।। नावा य इइ का वुत्ता, केसी गोयममञ्बवी। केसिमेवं बुवंतं तु, गोयमो इणमब्बवी।।७२।। सरीरमाहु नाव त्ति, जीवो वुच्चइ नाविओ। संसारो अण्णवो वुत्तो, जं तरंति महेसिणो।।७३।। साहु गोयम पन्ना ते, छिन्नो मे संसओ इमो। अन्नोऽवि संसओ मज्झं, तं मे कहसु गोयमा।७४।। अन्धयारे तमे घोरे, चिट्ठन्ति पाणिणो बहु। को करिस्सड उज्जोयं. सव्वलोयम्मि पाणिणं।।७५।। विमलो भाण्, सव्वलोयपभंकरो। सो करिस्सइ उज्जोयं, सव्वलोयम्मि पाणिणं।।७६।। भाणु य इइ के वुत्ते, केसी गोयममञ्बवी। केसिमेवं बुवंतं तु, गोयमो इणमब्बवी।।७७।। उग्गओ खीणसंसारो, सव्वन्नू जिणभक्खरो। सो करिस्सइ उज्जोयं, सव्वलोयम्मि पाणिणं।।७८।। साह गोयम पन्ना ते, छिन्नो मे संसओ इमो। अन्नोऽवि संसओ मज्झं, तं मे कहसु गोयमा।।७६।। सारीरमाणसे दुक्खे, बज्झमाणाण पाणिणं। खेमं सिवमणाबाहं, ठाणं किं मन्नसी मुणी।। ५०।। अत्थि एगं धुवं ठाणं, लोगगम्मि दुरारुहं। जत्थ नत्थि जरामच्चू, वाहिणो वेयणा तहा।। ६९।। ठाणे य इइ के वृत्ते, केसी गोयममब्बवी। केसिमेवं बुवंतं तु, गोयमो ईणमब्बवी।। ८२।। निञ्बाणं-ति अबाहं-ति, सिद्धो लोगगमेव य। खेमं सिवं अणाबाहं, जं तरंति महेसिणो।। ८३।।

तं ठाणं सासयं वासं, लोयगगिम्म दुरारुहं।
जं संपत्ता न सोयन्ति, भवोहन्तकरा मुणी।। प्रशासाहु गोयम पन्ना ते, छिन्नो मे संसओ इमो।
नमो ते संसयातीत, सव्वसुत्तमहोयही।। प्रशाएवं तु संसए छिन्ने, केसी घोरपरक्कमे।
अभिवन्दित्ता सिरसा, गोयमं तु महायसं।। प्रधा पंचमहव्वयधम्मं, पिडवज्जइ भावओ।
पुरिमस्स पिछिमिम्म, मग्गे तत्थ सुहावहे।। प्रशासिसानिया तिस्ता सिरसा, गोयमं असि समागमे।
सुयसीलसमुक्कसो, महत्थत्थविणिच्छओ!। प्रदा।
तोसिया परिसा सव्वा, सम्मग्गं समुविद्वया।
संथुया ते पसीयन्तु, भयवं केसिगोयमे।। त्तिबेमि।। प्रशा



### ।।अह समिइओ-चउवीसइमं-अज्झयणं।।२४।।

अष्ठ पवयणमायाओ, सिमई गुत्ती तहेव य। पंचेव य सिमईओ, तओ गुत्तीउ आहिआ।।१।। इित्या-भासे-सणा-दाणे, उच्चारे सिमइ इय। मण-गुत्ती वय-गुत्ती, काय-गुत्ती य अट्टमा।।२।। एयाओ अट्ट सिमईओ, समासेण वियाहिया। दुवालसंगं जिणक्खायं, मायं जत्थ उ पवयणं।।३।। आलम्बणेण कालेण, मग्गेण जयणाइ य। चउकारणपरिसुद्धं, संजए इित्यं रिए।।४।। तत्थ आलम्बणं नाणं, दंसणं चरणं तहा। काले य दिवसे वुत्ते, मग्गेउप्य हवज्जिए।।४।।

दव्वओ खेत्तओ चेव, कालओ भावओ तहा। जयणा चउव्विहा वृत्ता, तं मे कित्तयओ सुण।।६।। दव्वओ चक्खुसा पेहे, जुगमित्तं च खेत्तओ। कालओ जाव रीइज्जा, उवउत्ते य भावओ।।७।। इन्दियत्थे विवज्जित्ता, सज्झायं चेव पञ्चहा। तम्मुत्ती तप्पुरक्कारे, उवउत्ते रियं रिए।। द।। काहे माणे य मायाए, लोभे य उवउत्तया। हासे भए मोहरिए, विकहासु तहेव य।।६।। एयाइं अठ्ठ ठाणाइं, परिवज्जित्तु संजए। असावज्जं मियं काले. भासं भासिज्ज पन्नवं।।१०।। गवेसणाए गहणे य, परिभोगेसणा य जा। आहारोवहिसेज्जाए, एए तिन्नि विसोहए।।१९।। उग्गमुप्पायणं पढमे, बीए सोहेज्ज एसणं। परिभोयम्मि चउक्कं, विसोहेज्ज जयं जइ।।१२।। ओहोवहोवग्गहियं, भण्डगं दुविहं मुणी। गिण्हन्तो निक्खिवन्तो वा, पउंजेज्ज इमं विहिं।।१३।। चक्खुसा पडिलेहिता, पमज्जेज्ज जयं जई। आइए निक्खिवेज्जा वा, दुहवो वि समिए सया।। १४।। उच्चारं पासवणं. खेलं सिंघाणजल्लियं। आहारं उवहिं देहं, अन्नं वावि तहाविहं।।१४।। अणावायमसंलोए, अणावाए चेव होइ संलोए। आवायमसंलोए. आवाए चेव संलोए।।१६।। अणावायमसंलोए, परस्स णुवघाइए। समे अज्झुसिरे यावि, अचिरकालकयम्मि य।।१७।। विच्छिण्णे दूरमोगाढे, नासन्ने विलवज्जिए। तस-पाण-बीय-रहिए, उच्चाराईणि वोसिरे।।१८।। एयाओ पञ्च समिईओ, समासेण वियाहिया। एत्तो य तओ गुत्तीओ, वोच्छामि अणुपुब्बसो।।१६।।

सच्चा तहेव मोसा य, सच्चमोसा तहेब य। चउत्थी असच्चमोसा य, मणगुत्तिओ चउव्विहा।।२०।। सं-रम्भ-समारम्भे, आरम्भे य तहेव य। मणं पवत्तमाणं तु, नियत्तेज्ज जयं जई।।२१।। सच्चा तहेव मोसा य, सच्चमोसा तहेव य। चउत्थी असच्चमोसा य, वइगुत्ती चउळ्विहा।।२२।। सं-रम्भ-समारम्भे. आरम्भे य तहेव य। वयं पवत्तमाणं तु, नियत्तेज्ज जयं गई।।२३।। ठाणे निसीयणे चेव, तहेव य तुयट्टणे। उल्लंघण-पल्लंघणे, इन्दियाण य जुंजणे।।२४।। सं-रम्भ-समारम्भे, आरम्भम्मि तहेव य। कायं पवत्तमाणं तु, नियत्तेज्ज जयं जई।।२५।। एयाओ पंच समिईओ, चरणस्स य पवत्तणे। गुत्ती नियत्तणे वृत्ता, असुभत्थेसु सव्वसो।।२६।। एयाओ पवयणमाया, जे सम्मं आयरे मुणी। सो खिप्पं सव्वसंसारा, विप्पमुच्चइ पण्डिए।।त्तिबेमि।।२७।। ।।इति समिईओ-चउवीसइमं-अज्झयणं-समत्तं।।२४।।



# ।। अह जन्नइज्जं-पञ्चवीसइमं-अज्झयणं।। २५।।

माहणकुलसंभूओ, आसि विप्पो महायसो। जायई जम-जन्निम्म, 'जयघोसि' त्ति नामओ।।१।। इन्दियगामनिग्गाही, मग्गगामी महामुणी। गामाणुग्गामं रीयंते, पत्तो वाणारिसं पुरि।।२।। वाणारसीए बहिया, उज्जाणिम्म मणोरमे। फासुए सेज्जासंथारे, तत्थ वासमुवागए।।३।। अह तेणेव कालेणं, पुरीए तत्थ माहणे। विजयघोसि त्ति नामेण, जन्नं जयइ वेयवी।।४।। अह से तत्थ अणगारे, मासक्खमणपारणे। विजयघोसस्स जन्निम्मि, भिक्खमठ्ठा उविष्ठए।।५।। समुवट्टियं तहिं सन्तं, जायगो पडिसेहए। न हु दाहामि ते भिक्खं, भिक्खू जायाहि अन्नओ।।६।। जे य वेयविक विप्पा, जनहा य जे दिया। जोइसंगविऊ जे य, जे य धम्माण पारगा।।७।। जे समत्था समुद्धतुं, परमप्पाणमेव तेसिं अन्नमिणं देयं, भो भिक्खू सव्वकामियं।। ५।। सो तत्थ एवं पडिसिद्धो, जायगेण महामुणी। निव रूट्टो निव तुट्टो, उत्तमट्टगवेसओ।।१।। नन्नद्वं पाणहेउं वा, निव निव्वाहणाय वा। तेसिं विमोक्खणञ्चाए, इमं वयणमञ्बवी।।१०।। नवि जाणासि वेयमुहं, नवि जन्नाण जं मुहं। नक्खत्ताण मुहं जं च, जं च धम्माण वा मुहं।।१९।। समत्था समुद्धतुं, परमप्पाणमेव य। न ते तुमं वियाणासि, अह जाणासि तो भण।।१२।। तस्सक्खेवपमोक्खं तु, अचयन्तो तहिं दिओ। सपरिसोपंजली होउं, पुच्छई तं महामुणिं।।१३।। वेयाणं च मुहं बुहि, बुहि जन्नाण जं मुहं। नक्खत्ताण मुहं बुहि, बुहि धम्माण वा मुहं।।१४।। जे समत्था समुद्धतुं, परमप्पाणमेव य। एयं मे संसयं सव्वं, साहु कहसु पुच्छिओ।।१५।। अगिहत्तमुहा वेया, जन्नडी वेयसा मुहं। नक्खत्ताण मुहं चन्दो, धम्माण कासवो मुहं।।१६।। जहा चन्दं गहाईया, चिट्ठन्ती पंजलीउडा। वन्दमाणा नमंसन्ता, उत्तमं मणहारिणो।।१७।।

अजाणगा जन्नवाई, विज्जा-माहण-संपया। मुढा सज्झाय-तवसा, भासच्छन्ना इवग्गिणो।।१८।। जो लोए बम्भणो वुत्तो, अग्गीव महिओ जहा। सया कुसलसंदिहं, तं वयं बूम माहणं।।१६।। जो न सज्जइ आगन्तुं, पव्वयन्तो न सोयइ। रमइ अज्जवयणिम, तं वयं बूम माहणं।।२०।। जहामद्रं. निद्धन्तमलपावगं। राग दोस भया ईयं, तं वयं बूम माहणं।।२९।। तवस्सियं किसं दन्तं, अवचिय मंस सोणियं। सुव्वयं पत्तनिव्वाणं, तं वयं बूम माहणं।।२२।। तसपाणे वियाणेत्ता. संगहेण य थावरे। जो न हिंसइ तिविहेण, तं वयं बूम माहणं।।२३।। कोहा वा जड़ वा हासा, लोहा वा जड़ वा भया। मुसं न वयई जो उ, तं वयं बूम माहणं।।२४।। चित्तमन्तमचित्तं वा, अप्पं वा जड़ वा बहुं। न गिण्हाइ अदत्तं जे, तं वयं बूम माहणं।।।२५। दिव्वमाणुसतेरिच्छं, जो न सेवइ मेहुणं। मणसा कायवक्केणं, तं वयं बूम माहणं।।२६।। जहा पोमं जले जायं, नोवलिप्पइ वारिणा। एवं अलित्तं कामेहिं, तं वयं बूम माहणं।।२७।। अलोलुयं मुहाजीविं, अणगारं अकिंचणं। असंसत्तं गिहत्थेसु, तं वयं बूम माहणं।।२८।। जहित्ता पुळ्वसंजोगं, नाइसंगे य बन्धवे। जो न सज्जइ भोगेसु, तं वयं बूम माहणं।।२६।। पसुबन्धा सञ्ववेया (य), जठ्ठं च पावकम्मुणा। न तं तायन्ति दुस्सीलं, कम्माणि बलवन्ति हि।।३०।। नवि मुण्डिएण समणो, न ओंकारेण बम्भणो। न मुणी रण्णवासेणं, कुस-चीरेण तावसो।।३१।।

समयाए समणो होइ, बम्भचेरेण बम्भणो। नाणेय य मुणी होइ, तवेण होइ तावसो।।३२।। कम्मुणा बम्भणो होइ, कम्मुणा होइ खत्तिओ। वइसो कम्मुणा होइ, सुद्दो हवइ कम्मुणा।।३३।। एए पाउकरे बुद्धे, जेहिं होइ सिणायओ। सञ्वकम्मविणिम्मुक्कं, तं वयं बूम माहणं।।३४।। एवं गुणसमाउत्ता, जे भवन्ति दिउत्तमा। ते समत्था समुद्धतुं, परमप्पाणमेव य।।३५।। एवं तु संसए छिन्ने, विजयघोसे माहणे। समुदाय तयं तं तु, जयघोसं महामुणिं।।३६।। तुद्वे य विजयघोसे, इणमुदाहु कयंजली। माहणतं जहाभूयं, सुट्ठु में उवदंसियं।।३७।। तुब्भे जइया जन्नाणं, तुब्भे वेयविऊ विऊ। जोइसंगविक तुब्भे, तुब्भे धम्माणं पारगा।।३८।। तुब्भे समत्था समुद्धत्तुं, परमप्पाणमेव तमणुगहं करेहम्हं, भिक्खेणं भिक्खु उत्तमा।।३६।। न कज्जं मज्झ भिक्खेण, खिप्प निक्खमसु दिया। मा भमिहिसि भयावट्टे, घोरे संसारसागरे।।४०।। उवलेवो होइ भोगेसु, अभोगी नोवलिप्पई। भोगी भमइ संसारे, अभोगी विष्पमुच्चई।।४९।। उल्लो सुक्खो य दो छूढा, गोलया मद्दियामया। दो वि आवडिया कुड्डे, जो उल्लो सोऽत्थ लग्गई।।४२।। एवं लग्गन्ति दुम्मेहा, जे नरा कामलालसा। विरत्ता उ न लग्गन्ति, जहा सुक्के उ गोलए।।४३।। एवं से विजयघोसे. जयघोसस्स अन्तिए। अणगारस्स निक्खन्तो, धम्मं सोच्चा अणुत्तरं।।४४।। खवित्ता पुव्वकम्माइं, संजमेण तवेण य। जयघोसबिजयघोसा, सिद्धिं पत्ता अणुत्तरं।।त्तिबेमि।।४५।। ।। इति जन्नइज्जं-पञ्चवीसइमं-अज्झयणं-समत्तं।। २५।।

।। अह सामायारी-छन्वीसइमं-अज्झयणं।। २६।।

सामायारिं पवक्खामि, सञ्बदुक्खविमोक्खणिं। जं चरित्ताण निग्गंथा, तिण्णा संसारसागरं।।१।। पढमा आवस्सिया नाम, बिइया य निसीहिया। आपुच्छणा य तइया, चउत्थी पडिपुच्छणा।।२।। पंचमी छन्दणा नाम, इच्छाकारो य छठ्ठओ। सत्तमो मिच्छाकारो उ, तहक्कारो य अठ्ठमो।।३।। अब्भुट्टाणं च नवमं, दसमी उवसम्पदा। एसा दसङ्गा साहणं, सामायारी पवेडया।।४।। गमणे आवस्सियं कुज्जा, ठाणे कुज्जा निसीहियं। आपुच्छणं सर्यंकरणे, परकरणेपडिपुच्छणं।।५।। छन्दणा दव्वजाएणं, इच्छाकारो य सारणे। मिच्छाकारो य निन्दाए, तहक्कारो पडिस्सुए।।६।। अब्भुट्टाणं गुरुपूया, अच्छणे उवसंपदा। एवं दु-पंच-संजुत्ता, सामायारी पवेड्या।।७।। पुब्विल्लम्मि चउन्भाए, आइच्चम्मि समुहिए। भण्डयं पडिलेहित्ता, वन्दित्ता य तओ गुरुं।।८।। पुच्छिज्ज पंजलिउडो, किं कायव्वं मए इह। इच्छं निओइउं भन्ते, वेयावच्चे व सज्झाए।।६।। वेयावच्चे निउत्तेण. कायव्वं अगिलायओ। सज्झाए वा निउत्तेण, सव्वदुक्खविमोक्खणे।।१०।। दिवसस्स चउरो भागे, भिक्खू कूज्जा वियक्खणो। तओ उत्तरगुणे कुज्जा, दिणभागेसु चउसु-वि।।१९।। पढमं पोरिसि सज्झायं, बीयं झाणं झियायई। तइयाए भिक्खायरियं, पुणो चउत्थीइ सज्झायं।।१२।। आसाढे मासे दुपया, पोसे मासे चटणया। चित्तासोएसु मासेसु, तिप्यया ह्यह प्रारिसी।।१३३३

अङ्गलं सत्तरत्तेणं, पक्खेणं च दुरंगुलं। वहुए हायए वावि, मासेणं चउरङ्गलं।।१४।। आसाढबहुले पक्खे, भद्दवए कत्तिए य पोसे य। फग्गुण-वइसाहेसु य, बोद्धव्वा ओमरत्ताओ।।१५।। जेट्टामुले आसाढ-सावणे, छहिं अङ्गुलेहिं पडिलेहा। अट्टहिं बीयतयम्मि, तइए दस अट्टहिं चउत्थे।।१६।। रतिंऽपि चउरो भागे, भिक्खू कुज्जा वियक्खणो। तओ उत्तरगुणे कुज्जा, राइभाएसु चउसु-वि।।१७।। पढमं पोरिसि सज्झायं, बीयं झाणं झियायई। तइयाए निद्दमोक्खं तु, चउत्थी भुज्जो वि सज्झायं।।१८।। जे नेड जया रत्तिं नक्खत्तं तम्मि नहचउब्भाए। सम्पत्ते विरमेज्जा, सज्झायं पओसकालम्मि।।१६।। तम्मेव य नक्खत्ते, गयणचउब्भागसावसेसम्मि। वेरत्तियं-पि कालं, पडिलेहित्ता मुणी कुज्जा।।२०।। पुञ्चिल्लम्मि चउन्भाए, पडिलेहित्ताण भण्डयं। गुरं वन्दित्तु सज्झायं, कुज्जा दुक्खविमोक्खणं।।२९।। पोरिसीए चउब्भाए, वन्दिताण तओ गुरुं। अपडिक्कमित्ता कालस्स, भायणं पडिलेहए।।२२।। मृहपोत्तिं पडिलेहिता, पडिलेहिज्ज गोच्छगं। गोच्छगलइयंगुलिओ, वत्थाइं पडिलेहए।।२३।। उह्नं थिरं अतुरियं, पुञ्वं ता वत्थमेव पडिलेहे। तो बिइयं पप्फोडे, तइयं च पुणो पमज्जिज्ज।।२४।। अणच्चावियं अवलियं, अणाणुबंधिममोसलिं चेव। छप्परिमा नव खोडा, पाणीपाणिविसोहणं।।२५।। आरभडा सम्मद्दा, वज्जेयव्वा य मोसली तइया। पप्फोडणा चउत्थी, विक्खिता वेइया छट्टी।।२६।। पसिढिल पलम्बलोला, एगामोसा अणेगरूवधुणा। कुणइ पमाणे पमायं, संकिय गणणोबगं कुज्जा।।२७।।

अणूणा इरित्त पिंडलेहा, अविवच्चासा तहेव य। पढमं पयं पसत्थं, सेसाणि उ अप्पसत्थाइं।।२८।। पिंडलेहणं कुणन्तो, मिहो कहं कुणइ जणवय कहं वा। देइ व पच्चक्खाणं, वाएइ सयं पिंडच्छइ वा।।२६।।

पुढवी आउक्काए, तेऊ वाऊ वणस्सइ तसाणं।
पिडलेहणा पमत्तो, छण्हं पि विराहओ होइ।।३०।।
पुढवी आउक्काए, तेऊ वाऊ वणस्सइ तसाणं।
पिडलेहणाआउत्तो, छण्हं संरक्खओ होइ।।३९।।
तइयाए पोरिसीए, भत्तं पाणं गवेसए।
छण्हं अन्ततराए, कारणम्मि समुद्विए।।३२।।
वेयण वेयावच्चे , हिरयद्वाए य संजमद्वाए ।।३३।।
तह पाणवित्तयाए , छट्टं पुण धम्मिचन्ताए ।।३३।।

निग्गन्थो धिइमन्तो, निग्गन्थी वि न करेज्ज छिं चेव। ठाणेहिं उ इमेहिं, अणइक्कमणाइ से होइ।।३४।।

आयंके उवसगो, तितिक्खया बम्भचेरगुत्तीसु।
पाणिदया तबहेउं, सरीर वोच्छेयणद्वाए।।३५।।
अवसेसं भण्डगं गिज्झ, चक्खुसा पिंडलेहए।
परमद्धजोयणाओ, विहारं विहरए मुणी।।३६।।
चउत्थीए पोरिसीए, निक्खिवित्ताण भायणं।
सज्झायं च तओ कुज्जा सब्व भाव विभावणं।।३७।।
पोरिसीए चउन्भाए, वन्दित्ताण तओ गुरुं।
पिंडक्किमत्ता कालस्स, सेज्जं तु पिंडलेहए।।३८।।
पासवणु च्चारभूमिं च, पिंडलेहिज्ज जयं जई।
काउस्सग्गं तओ कुज्जा, सब्व दुक्ख विमोक्खणं।।३६।।
देवसियं च अईयारं, चिन्तिज्जा अणुपुळ्वसो।
नाणे य दंसणे चेव, चरित्तम्मि तहेव य।।४०।।
पारियकाउस्सग्गो, वन्दित्ताण तओ गुरुं।
देवसियं तु अईयारं, आलोएज्ज जहक्कम्मं।।४९।।

पडिक्कमित्तु निस्सल्लो, वन्दित्ताण तओ गुरुं। काउस्सग्गं तओ कुज्जा, सब्व दुक्ख विमोक्खणं।।४२।। पारिय काउस्सग्गो, वन्दित्ताण तओ गुरुं। थुइ मंगलं च काउण, कालं संपडिलेहए।।४३।। पढमं पोरिसि सज्झायं, बिइयं झाणं झियायइ। तइयाए निद्दमोक्खं तु, सज्झायं तु चउत्थिए।।४४।। पोरिसीए चउत्थीए, कालं तु पडिलेहिया। सज्झायं तु तओ कुज्जा, अबोहन्तो असंजए।।४५।। पोरिसीए चडब्भाए, वन्दिऊण तओ गुरुं। पडिक्कमित्तु कालस्स, कालं तु पडिलेहए।।४६।। आगए कायवोस्सग्गे, सव्व-दुक्ख-विमोक्खणे। काउस्सग्गं तओ कुज्जा, सब्व-दुक्ख-विमोक्खणं।।४७।। राइयं च अईयारं, चिन्तिज्ज अणुपुव्वसो। नाणंमि दसणंमि य, चरित्तंमि तवंमि य।।४८।। पारिय-काउस्सग्गो, वन्दित्ताण तओ गुरुं। राइयं तु अईयारं, आलोएज्ज जहक्कम्मं।।४६।। पडिक्कमित्तु निस्सल्लो, वन्दित्ताण तओ गुरुं। काउस्सग्गं तओ कुज्जा, सब्ब-दुक्ख-विमोक्खणं।।५०।। किं तवं पडिवज्जामि, एवं तत्थ विचिन्तए। काउस्सग्गं तु पारित्ता, वन्दई य तओ गुरुं।।५९।। पारिय-काउस्सग्गो, वन्दित्ताण तओ गुरुं। तवं सं-पडिवज्जेज्जा-(त्ता), कुज्जा सिद्धाण संथवं।।५२।। सामायारी. समासेण वियाहिया। जं चरित्ता बहु जीवा, तिण्णा संसार-सागरं।। त्तिबेमि।।५३।।

।।इति सामायारी-छवीसइमं-अज्झयणं-समत्तं।।२६।।



।। अह खलुंकिज्जं-सत्तवीसइमं-अज्झयणं।। २७।।

थेरे गणहरे गग्गे, मुणी आसि विसारए। आइण्णे गणिभावम्मि, समाहिं पडिसंधए।।१।। वहणे वहमाणस्स, कन्तारं अइवत्तई। जोगे वहमाणस्स, संसारो अइवत्तई।।२।। खलुंके जो उ जोएइ, विहम्माणो किलिस्सई। असमार्हि च वेएइ, तोत्तओ से य भज्जई।।३।। एगं डसइ पुच्छम्मि, एगं विन्धइऽभिक्खणं। एगो भंजइ समिलं, एगो उप्पहपट्टिओ।।४।। एगो पडइ पासेणं, निवेसइ निवज्जई। उक्कृद्दइ उप्फिडइ, सढे बालगवी वए।।५।। माइ मुद्धेण पडइ, कुद्धे गच्छे पडिप्पहं। मय लक्खेण चिट्ठई, वेगेण य पहावई।।६।। छिन्नाले छिन्दई सेलिं, दुइन्तो भंजए जुगं। सेवि य सुस्सुयाइत्ता, उज्जहित्ता पलायए।।७।। खलुंका जारिसाजोज्जा, दुस्सीसा वि हु तारिसा। जोइया धम्मजाणम्मि, भज्जन्ती धिइदुब्बला।। ८।। इह्वीगारविए एगे, एगेऽत्थ रसगारवे। सायागारविए एगे, एगे सुचिरकोहणे।।६।। भिक्खालसिए एगे, एगे ओमाणभिरुए। थद्धे एगे अणुसासम्मी, हेऊहिं कारणेहि य।।१०।। सोऽवि अन्तरभासिल्लो, दोसमेव पकुब्बई। आयरियाणं तु वयणं, पडिकूलेइऽभिक्खणं।।१९।। न सा ममं वियाणाइ, नऽवि सा मज्झ दाहिई। निग्गया होहिई मन्ने, साह् अन्नोत्थ वज्जउ।।१२।। पेसिया पलिउंचन्ति, ते परियन्ति समन्तओ। रायवेडिं च मन्नन्ता, करेन्ति भिउडिं मुहे।।१३।।

पडिक्कमित्तु निस्सल्लो, वन्दित्ताण तओ गुरुं। काउस्सग्गं तओ कुज्जा, सब्व दुक्ख विमोक्खणं।।४२।। पारिय काउस्सग्गो, वन्दित्ताण तओ गुरुं। थुइ मंगलं च काउण, कालं संपडिलेहए।।४३।। पढमं पोरिसि सज्झायं, बिइयं झाणं झियायइ। तइयाए निद्दमोक्खं तु, सज्झायं तु चउत्थिए।।४४।। पोरिसीए चउत्थीए, कालं तु पडिलेहिया। सज्झायं तु तओ कुज्जा, अबोहन्तो असंजए।।४५।। पोरिसीए चउब्भाए, वन्दिऊण तओ गुरुं। पडिक्कमित्तु कालस्स, कालं तु पडिलेहए।।४६।। आगए कायवोस्सग्गे, सब्ब-दुक्ख-विमोक्खणे। काउस्सग्गं तओ कुज्जा, सब्ब-दुक्ख-विमोक्खणं।।४७।। राइयं च अईयारं, चिन्तिज्ज अणुपुळ्वसो। नाणंमि दसणंमि य, चरित्तंमि तवंमि य।।४८।। पारिय-काउस्सग्गो, वन्दित्ताण तओ गुरुं। राइयं तु अईयारं, आलोएज्ज जहक्कम्मं।।४६।। पडिक्कमित्तु निस्सल्लो, वन्दित्ताण तओ गुरुं। काउस्सग्गं तओ कुज्जा, सब्ब-दुक्ख-विमोक्खणं।।५०।। किं तवं पडिवज्जामि, एवं तत्थ विचिन्तए। काउस्सग्गं तु पारित्ता, वन्दई य तओ गुरुं।।५१।। पारिय-काउस्सग्गो, वन्दित्ताण तओ गुरुं। तवं सं-पडिवज्जेज्जा-(त्ता), कुज्जा सिद्धाण संथवं।।५२।। सामायारी, समासेण वियाहिया। जं चरित्ता बहु जीवा, तिण्णा संसार-सागरं।। त्तिबेमि।। ५३।।

।।इति सामायारी-छवीसइमं-अज्झयणं-समत्तं।।२६।।



।। अह खलुंकिज्जं-सत्तवीसइमं-अज्झयणं।। २७।।

थेरे गणहरे गग्गे, मुणी आसि विसारए। आइण्णे गणिभावम्मि, समाहिं पडिसंधए।।१।। वहणे वहमाणस्स. कन्तारं अडवर्त्तई। जोगे वहमाणस्स. संसारो अडवत्तर्ड।।२।। खलुंके जो उ जोएइ, विहम्माणो किलिस्सई। असमार्हि च वेएइ, तोत्तओ से य भज्जई।।३।। एगं डसइ पुच्छम्मि, एगं विन्धइऽभिक्खणं। एगो भंजइ समिलं, एगो उप्पहपडिओ।।४।। एगो पडइ पासेणं, निवेसइ निवज्जई। उक्कुहड़ उप्फिडड़, सढे बालगवी वए।।५।। माइ मुद्धेण पडइ, कुद्धे गच्छे पडिप्पहं। मय लक्खेण चिद्रई, वेगेण य पहावई।।६।। छिन्नाले छिन्दई सेलिं, दुइन्तो भंजए जुगं। सेवि य सुस्सुयाइत्ता, उज्जहित्ता पलायए।।७।। खलुंका जारिसाजोज्जा, दुस्सीसा वि हु तारिसा। जोइया धम्मजाणिम्म, भज्जन्ती धिइदुब्बला।।८।। इह्वीगारविए एगे, एगेऽत्थ रसगारवे। सायागारविए एगे, एगे सुचिरकोहणे।।६।। भिक्खालसिए एगे, एगे ओमाणभिरुए। थद्धे एगे अणुसासम्मी, हेऊहिं कारणेहि य।।१०।। सोंऽवि अन्तरभासिल्लो, दोसमेव पकुव्वई। आयरियाणं तु वयणं, पडिकूलेइऽभिक्खणं।।१९।। न सा ममं वियाणाइ, नऽवि सा मज्झ दाहिई। निग्गया होहिई मन्ने, साहू अन्नोत्थ वज्जउ।।१२।। पेसिया पलिउंचन्ति, ते परियन्ति समन्तओ। रायवेड्डिं च मन्नन्ता, करेन्ति भिउडिं मुहे।।१३।। वाइया संगिहया चेव, भत्तपाणेण पोसिया।
जायपक्खा जहां हंसा, पक्कमन्ति दिसो दिसिं।।१४।।
अह सारही विचिन्तेइ, खलुंकेहि समागओ।
किं मज्झ दुइसीसेहिं, अप्पा मे अवसीयई।।१४।।
जारिसा ममसीसा उ, तारिसा गिलगद्दहा।
गिलगद्दहे जिहत्ताणं, दढं पिगण्हई तवं।।१६।।
मिउमद्दवसम्पन्नो, गम्भीरो सुसमाहिओ।
विहरइ महिं महप्पा, सीलभूएण अप्पणा।।तिवेमि।।१७।।
।।खलुंकिज्जं-सत्तवीसइमं अज्झयणं-समत्तं।।२७।।

\*\*\*

#### ।। अह मोक्खमग्गगई-अद्रावीसडमं-अज्झयणं।। २८।।

मोक्ख मग्ग-गइं तच्चं, सुणेह जिण-भासियं।
चउकारणसंजुतं, नाण-दंसण-लक्खणं।।१।।
नाणं च दंसणं चेव, चिरतं च तवो तहा।
एस मग्गुत्ति पन्नत्तो, जिणेहिं वरदंसिहिं।।२।।
नाणं च दंसणं चेव, चिरतं च तवो तहा।
एयंमग्गमणुप्पत्ता, जीवा गच्छन्ति सोग्गइं।।३।।
तत्थ पंचिवहं नाणं, सुयं आभिनिबोहियं।
ओहिनाणं तु तइयं, मणनाणं च केवलं।।४।।
एयं पंचिवहं नाणं, दव्वाण य गुणाण य।
पज्जवाणं च सव्वेसिं, नाणं नाणीहि दंसियं।।४।।
गुणाणमासओ दव्वं, एगदव्वस्सिया गुणा।
लक्खणं पज्जवाणं तु, उभओ अस्सिया भवे।।६।।
धम्मो अहम्मो आगासं, कालो पुग्गल जन्तवो।
एस लोगो-त्ति पन्नत्तो, जिणेहिं वरदंसिहिं।।७।।

धम्मो अहम्मो आगासं, दव्वं इक्किक्कमाहियं। अणन्ताणि य दव्वाणि, कालो पुग्गलजन्तवो।। द।। गडलक्खणो उ धम्मो, अहम्मो ठाणलक्खणो। भायणं सळ्व-दळ्वाणं, नहं ओगाहलक्खणं।।६।। वत्तणा-लक्खणो कालो, जीवो उव-ओग-लक्खणो। नाणेणं च दंसणेणं च, सुहेण य दुहेण य।।१०।। नाणं च दंसणं चेव, चरित्तं च तवो तहा। वीरियं उवओगो य, एयं जीवस्स लक्खणं।।१९।। सहन्धयार-उज्जोओ, पभा छाया तवो इ वा। वण्ण-रस-गन्ध-फासा, पुग्गलाणं तु लक्खणं।।१२।। एगत्तं च पुहत्तं च, संखा संठाणमेव य। संजोगा य विभागा य, पज्जवाणं तु लक्खणं।।१३।। जीवाजीवा य बन्धो य, पुण्ण पावाऽसवो तहा। संवरो निज्जरा मोक्खो, सन्तेए तहिया नव।।१४।। तहियाणं तु भावाणं, सब्भावे उवएसणं। भावेणं सद्दहन्तस्स, सम्मत्तं तं वियाहियं।।१५।। निसग्गुवएसरुई, आणारुई सुत्त-बीयरुइमेव। अभिगम-वित्थाररुई, किरिया संखेव धम्मरुई।।१६।। भूयत्थेणाहिगया, जीवाजीवा य पुण्ण-पावं च। सह सम्मड्याऽसव-संवरो य, रोएड उ निस्सग्गो।।१७।। जो जिणदिहे भावे, चउव्विहे सहहाड सयमेव। एमेव नन्नह-त्ति य, स निसग्गरुइत्ति नायव्वो।।१८।। एए चेव उ भावे, उवड़हे जो परेण सहहई। छ उमत्थेण जिणेण व, उवएसरुइ-त्ति नायव्वो।।१६।। रागो दोसो मोहो, अन्नाणं जस्स अवगयं होड। आणाए रोयन्तो, सो खलु आणारुई नामं।।२०।। जो सुत्तमहिज्जन्तो, सुएण ओगाहई उ सम्मत्तं। अंगेण बहिरेण व, सो सुत्तरुइ-त्ति नायव्वो।।२९।।

एगेण अणेगाइं, पयाइं जो पसरई उ सम्मत्तं। उदए व्व तेल्लबिंन्दू, सो बीयरुइ-त्ति नायव्वो।।२२।। सो होइ अभिगमरुई, सुयनाणं जेण अत्थओ दिहं। एक्कारस अंगाई, पडण्णगं दिहिवाओ य।।२३।। दव्वाण सव्वभावा, सव्वपमाणेहिं जस्स उवलद्धा। सव्वाहिं नयविहीहिं. वित्थाररुड-त्ति नायव्वो।।२४।। दंसण-नाण-चरित्ते, तव-विणए सच्च-समिइ गुत्तीसु। जो किरियाभावरुई, सो खलु किरियारुई नाम।।२५।। अणभिग्गहियकुदिट्टी, संखेवरुड़ ति होड़ नायव्वो। अविसारओ पवयणे, अणभिग्गहिओ य सेसेसु।।२६।। जो अत्थिकाय-धम्मं, सुय-धम्मं खलु चरित्त-धम्मं च। सद्दह जिणाभिहियं, सो धम्मरुइ-त्ति नायव्वो।।२७।। परमत्थसंथवो वा, सुदिट्ठपरमत्थसेवणं वावि। वावन्नकुदंसणवज्जणा, य सम्मत्तसद्दहणा।। २८।। नित्थि चरित्तं सम्मत्तविहूणं, दंसणे उ भइयव्वं। सम्मत्तचिरत्ताइं, जुगवं पुव्वं व सम्मत्तं।।२६।। नादंसणिस्स नाणं, नाणेण विणा न हुन्ति चरणगुणा। अगुणिस्स नित्थ मोक्खो, नित्थे अमोक्खस्स निव्वाणं।।३०।। निस्संकिय-निक्कंखिय-निर्व्वितिगिच्छा अमूढिदेही य। उवबूह-थिरिकरणे, वच्छल्ल-पभावणे अट्ट।।३९।। सामाइयत्थ पढमं, छेदोवहावणं भवे बीयं। परिहारविसुद्धीयं, सुहुमं तह संपरायं च।।३२।। अकसायमहक्खायं, छउमत्थस्स जिणस्स वा। एयं चयरित्तकरं, चारित्तं होइ आहियं।।३३।। तवो य दुविहो वुत्तो, बाहिरब्भन्तरो तहा। बाहिरो छव्विहो वुत्तो, एवमब्भन्तरो तवो।।३४।। नाणेण जाणई भावे, दंसणेण य सद्हे। चरित्तेण निगिण्हाइ, तवेण परिसुज्झई।।३५।।

खवेत्ता पुव्वकम्माइं, संजमेण तवेण य। सव्वदुक्खपहीणद्वा, पक्कमन्ति महेसिणो।।त्तिबेमि।।३६।। ।।इतिमोक्खमग्गगई समत्ता।।२८।।



## ।। अह सम्मत्तपरक्कमं-एगूणतीसइमं-अज्झयणं।। २६।।

सुयं मे आउसंतेण भगवया एवमक्खायं। इह खलु सम्मत्तपरक्कमे नाम अज्झयणे समणेणं भगवया महावीरेणं कासवेणं पवेइए, जं सम्मं सद्दित्ता पत्तिइत्ता, रोयइत्ता फासित्ता पालइत्ता तीरित्ता कित्तइत्ता सोहइत्ता आराहित्ता आणाए अणुपालइत्ता बहवे जीबा सिज्झन्ति बुज्झन्ति मुच्चन्ति परिनिव्वायन्ति सव्वदुक्खाणमन्तं करेन्ति। तस्स णं अयमट्ठे एवम्माहिज्जइ, तं जहा:

संवेगे<sup>१</sup> निव्वेए<sup>२</sup> धम्मसद्धा<sup>३</sup> गुरु-साहम्मिय-सुस्सू-सणया<sup>४</sup> आलोयणया<sup>र</sup> निन्दणया<sup>६</sup> गरिहणया<sup>७</sup> सामाइए<sup>६</sup> चउव्वीसत्थेवे<sup>६</sup> वन्दणे<sup>९०</sup> पडिक्कमणे<sup>११</sup> काउस्सग्गे<sup>१२</sup> पच्चक्खाणे<sup>१३</sup> थय-थूड़मंगले<sup>१४</sup> कालपडिलेहणया<sup>१४</sup> पायच्छितकरणे<sup>१६</sup> खमावयणया<sup>१७</sup> सज्झाए<sup>१5</sup> वायणया<sup>१६</sup> पडिपुच्छणया<sup>२०</sup> पडियट्टणया<sup>२१</sup> अणुप्पेहा<sup>२२</sup> धम्मकहा<sup>२३</sup> सुयस्स आराहणया<sup>२४</sup> एगग्गमण संनिवेसणया<sup>२५</sup> संजमे<sup>२६</sup> तवे<sup>२७</sup> वोदाणे<sup>२५</sup> सुंहसाए<sup>२६</sup> अप्पडिबद्धया<sup>३</sup> विवित्तसयणासणसेवणया<sup>३१</sup> विणियदृणया<sup>३२</sup> संभोगपञ्चक्खाणे<sup>३३</sup> उवहिपञ्चक्खाणे<sup>३४</sup> आहारपञ्चक्खाणे<sup>३४</sup> कसायपञ्चक्खाणे<sup>३६</sup> जोगपञ्चक्खाणे<sup>३७</sup> सरीरपञ्चक्खाणे<sup>३६</sup> सहायपञ्चक्खाणे<sup>३६</sup> भृत्तपञ्चक्खाणे<sup>४०</sup> सञ्भावपञ्चक्खाणे<sup>४१</sup> पडिरूवणया<sup>४२</sup> वेयावच्चे<sup>४३</sup> सव्वगुणसंपण्णया<sup>४४</sup> वीयरागया<sup>४५</sup> खन्ती<sup>४६</sup> मुत्ती<sup>४७</sup> मद्दवे<sup>४६</sup> अज्जवे<sup>४६</sup> भावसच्चे<sup>५०</sup> करणसच्चे<sup>५१</sup> जोगसच्चे<sup>५२</sup> मणगुत्तया<sup>र्रे</sup> वयगुत्तया<sup>र्रे</sup> कायगुत्तया<sup>र्रे</sup> मणसमाधारणया<sup>५६</sup> वयसमाधारणया<sup>४७</sup> वयसमाधारणया<sup>५७</sup> कायसमाधारणया<sup>५६</sup> दंसणसंपन्नया<sup>६९</sup> चरित्तसंपन्नया<sup>६९</sup> नाणसंपन्नया<sup>४६</sup> सोइन्दियनिग्गहे<sup>६२</sup> चक्खुण्दियनिग्गहे<sup>६३</sup> घाणिन्दियनिग्गहे<sup>६४</sup> जिब्भिन्दियनिग्गहे<sup>६५</sup>

फासिन्दियनिग्गहे<sup>६६</sup> कोहविजए<sup>६७</sup> माणविजए<sup>६६</sup> मायाविजए<sup>६६</sup> लोहविजए<sup>७०</sup> पेज्जदोसमिच्छादंसणविजए<sup>७१</sup> सेलेसी<sup>७२</sup> अकम्मया<sup>७३</sup>।।

(१) 'संवेगेणं' भन्ते ! जीवे किं जणयइ ? । संवेगेणं अणुत्तरं धम्मसद्ध जणयइ । अणुत्तराए धम्मसद्धाए संवेगं हव्वमागच्छइ अणन्ताणुबन्धि-कोह-माण-माया-लोभे खवेइ । नवं च कम्मं न बन्धइ । तप्पच्चइयं च णं मिच्छत्तविसोहिं काऊण दंसणाराहण भवइ । दंसणविसोहीए य णं विसुद्धाए अत्थेगइए तेणेव

भवग्गहणेणं सिज्झई विसोहीए य णं विसुद्धाए तच्चं पुणे

- (२) 'निव्वेदेणं' भन्ते! जीवे किं जणयइ?। निव्वेदेणंदिव्वमाणुस् तेरेच्छिएसु काम भोगेसु निव्वेयं हव्वमागच्छइ। सव्वविसएस् विरज्जइ। सव्वविसएसु विरज्जमाणे आरम्भपरिच्चायं करेड़ आरम्भपरिच्चायं करेमाणे संसारमग्ग वोच्छिन्दइ, सिद्धिमग् पडिवन्ने य हवड।।
- (३) 'धम्मसद्धाए' णं भन्ते! जीवे किं जणयइ?। धम्मसद्धाए ण सायासोक्खेसु रज्जमाणे विरज्जइ। आगारधम्मं च णं चयइ अणगारिए णं जीवे सारीरमाणसाणं दुक्खाणं छेयणभेयण संजोगाईणं वोच्छेयं करेइ, अव्वाबाहं च सुहं निव्वत्तेइ।।
  - (४) 'गुरु-साहम्मिय-सुस्सूसणाए' णं भन्ते! जीवे किं जणयइ?।
    गुरु-साहम्मिय-सुस्सूस-णाए णं विणयपडिवत्तिं जणयइ!
    विणयपडिवन्ने य णं जीवे अणच्चासायणसीले नेरइयतिरिक्खजोणिय-मणुस्सदेवदुग्गईओ निरुम्भइ। वण्णसंजलणभत्तिबहु-माणयाए मणुस्सदेवग्गईओ निबन्धई, सिद्धिंसोग्गई, च
    - विसोहेइ। पसत्थाइं च णं विणयमूलाइं सव्वकज्जाइं साहेइ। अन्य य बहवे जीवे विणिइत्ता भवइ।।

भवग्गहणं नाइक्कमइ।।

(५) आलोयणाए णं भन्ते! जीवे कें जणयइ?। आ. माया-नियाण-भिन्छादंसण-सल्लाणं, मोक्खमग्गविग्घाणं, अणंत-संसार-बन्धणाणं, उद्धरणं करेइ। उज्जुभावं च जणयइ उज्जुभावपडिवन्ने य णं जीवे अमाई इत्थीवेयनपुंसगवेयं च न

बन्धइ। पुव्वबद्धं च णं निज्जरेइ।।

- (६) निन्दणयाए णं भन्ते! जीवे किं जणयइ?। नि. पच्छाणुतावं जणयइ। पच्छाणुतावेणं विरज्जमाणे करणगुणसेढि पडिवज्जइ। करणगुणसेढींपडिवन्ने य णं अणगारे मोहणिज्जं कम्मं उग्घाएइ।।
- (७) गरहणयाए णं भन्ते! जीवे किं जणयइ?। गरहणयाए अपुरक्कारं जणयइ। अपुरक्कारगए णं जीवे अप्पसत्थेहिंतो जोगेहिंतो नियत्तेइ, पसत्थे य पडिवज्जए। पसत्थजोगपडिवन्ने य णं अणगारे अणन्तघाइ पज्जवे खवेइ।।
- (८) सामाइएणं भन्ते! जीवे किं जणयइ?। सामाइएणं सावज्जजोगविरइं जणयइ।।
- (६) चउच्चीसत्थएणं भन्ते! जीवे किं जणयइ?। चउच्चीसत्थएणं दंसणविसोहिं जणयइ।।
- (१०) वन्दणएणं भन्ते! जीवे किं जणयइ?। वन्दणएणं नीयागोयं कम्मं खवेइ। उच्चागोयं कम्मं निबन्धइ। सोहग्गं च णं अपिहहयं आणाफलं निव्वत्तेइ। दाहिण भावं च णं जणयइ।।
- (११) पडिक्कमणेणं भन्ते! जीवे किं जणयइ?। प. वयछिदाणि पिहेइ। पिहियवयछिद्दे पुण जीवे निरुद्धासवे असबलचरित्ते अद्वसु पवयणमायासु उवउत्ते अपुहत्ते सुप्पणिहिए विहरइ।।
- (१२) काउस्सग्गेणं भन्ते ! जीवे किं जणयइ ? । काउस्सग्गेणं तीयपडुप्पन्नं पायच्छित्तं विसोहेइ । विसुद्धपायच्छित्ते य जीवे निव्वयहियए ओहरियभरु व्व भारवहे पसत्थज्झाणोवगए सुहं सुहेणंविहरइ । ।
- (१३) पच्चक्खाणेणं भन्ते! जीवे किं जणयइ?। प. आसवदाराइं निरुम्भइ। पच्चक्खाणेणं इच्छानिरोहं जणयइ इच्छानिरोहं गए य णं जीवे सव्वदव्वेसु विणीयतण्हे सीइभूए विहरई।।
- (१४) थय थुइमंगलेणं भन्ते! जीवे किं जणयइ?। थ. नाणदंसणचरित्तबोहिलामं जणयइ। नाणदंसणचरित्तबोहि-लाभसंपन्ने य णं जीवे अन्तकिरियं कप्पविमाणोववत्तियं आराहणं आराहेइ।।
- (१५) काल पडिलेहणयाए णं भन्ते! जीवे किं जणयइ?। का. नाणावरणिज्जं कम्मं खवेड।।

- (१६) पायच्छित्तकरणेणं भन्ते! जीवे किं जणयइ?। पा. पावकम्मिवसोहिं जणयइ। निरइयारे यावि भवइ। सम्मं च णं पायच्छित्तं पडिवज्जमाणे मर्ग्गं च मग्गफलं च विसोहेइ आयारं च आयारफलं च आराहेइ।।
- (१७) खमावणयाए णं भन्ते! जीवे किं जणयइ?। ख. पल्हायणभावं जणयइ। पल्हायणभावमुवगए य सव्व पाण भूयजीव सत्तेसु मित्तीभावमुप्पाएइ भित्तीभावमुवगए यावि जीवे भावविसोहिं काऊण निब्भए भवइ।।
- (१८) सज्झाएणं भन्ते! जीवे किं जणयइ?। स. नाणावरणिज्जं कम्मं खवेइ।।
- (१६) वायणाए णं भन्ते! जीवे किं जणयइ?। वा. निज्जरं जणयइ। सुयस्स व अणुसज्जणाए अणासायणाएं वट्टए। सुयस्स अणुसज्जणाए अणासायणाए वट्टमाणे तित्थधम्मं अवलम्बइ। तित्थ धम्मं अवलम्बमाणे महानिज्जरे महापज्जवसाणे भवइ।।
- (२०) पडिपुच्छणयाए णं भन्ते! जीवे किं जणयइ?। प. सुत्तत्थतदुभयाई विसोहेइ। कंखामोहणिज्जं कम्मंवोछिन्दइ।।
- (२१) परियद्वणाए णं भन्ते! जीवे किं जणयइ?। प. वंजणाइं जणयइ, वंजणलिद्धं च उप्पाएड।।
- (२२) अणुप्पेहाए णं भन्ते! जीवे किं जणयइ?। अ. आउय वज्जाओ सत्तकम्मप्पगडीओ धणियबन्धणबद्धाओ सिढिलबन्धणबद्धाओ एकरेइ। दीहकालिंडइयाओ हस्स-कालिंडइयाओ पकरेइ। तिव्वाणुभावाओ मन्दाणुभावाओ पकरेइ (बहुपएसग्गाओ अप्पपएसग्गाओ पकरेइ।) आउयं च णं कम्मं सिया बन्धइ, सिया नो बन्धइ। असायावेयणिज्जं च णं कम्मं नो भुज्जो भुज्जो उविचणाइ। अणाइयं च णं अणवदग्गं दीहमद्धं चाउरनं संसारकन्तारं खिप्पामेव वीइवयइ।।
- (२३) धम्मकहाए णं भन्ते! जीवे किं जणयइ?। ध. निज्जरं जणयइ। धम्मकहाए णं पवयणं पभावेइ। पवयणपभावेणं जीवे आगमेसस्स भद्तताए कम्मं निबन्धइ।।

- (२४) सुयस्स आराहणयाए णं भन्ते! जीवे किं जणयइ?। सु. अन्नाणं खवेइ न य संकिलिस्सइ।।
- (२५) एगग्गमणसंनिवेसणयाए णं भन्ते! जीवे किं जणयइ?। ए. चित्तनिरोहं करेइ।।
- (२६) संजमेणं भन्ते! जीबे किं जणयइ?। सं. अणण्हयत्तं जणयइ।।
- (२७) तवेणं भन्ते! जीवे किं जणयइ?। तवेणं वोदाणं जणयइ।।
- (२८) वोदाणेणं भन्ते! जीवे किं जणयइ? वो. अकिरियं जणयइ। अकिरियाए भवित्ता तओ पच्छा सिज्झइ, बुज्झइ मुच्चइ परिनिव्वायइ सव्वदुक्खाणमन्तं करेइ।।
- (२६) सुहसाएणं भन्ते! जीवे किं जणयइ?। सु. अणुस्सुयत्तं जणयइ। अणुस्सुयाए णं जीवे अणुकम्पए अणुब्भडे विगयसोगे चरित्तमोहणिज्जं कम्मं खवेइ।।
- (३०) अप्पडिबद्धयाए णं भन्ते! जीवे किं जणयइ?। अ. निस्संगत्तं जणयइ। निस्संगत्तेण जीवे एगग्गचित्ते दिया य राओ य असज्जमाणे अप्पडिबद्धे यावि विहरइ।।
- (३१) विवित्त-सयणा-सणयाए णं भन्ते! जीवे किं जणयइ?। वि. चरित्तगुत्तिं जणयइ। चरित्तगुत्ते य णं जीवे विवित्ताहारे दढचरित्तेएगन्तरए मोक्खभावपडिवन्ने अट्टविहकम्मगंटिं निज्जरेइ।।
- (३२) बिनियदृणयाए णं भन्ते! जीवे किं जणयइ?। वि. पावकम्माणं अकरणयाए अब्भुडेइ। पुव्वबद्धाण य नि ज्जरणयाए तं नियत्तेइ। तओ पच्छा चाउरन्तं संसारकन्तारं वीइवयडा।
- (३३) संभोग-पञ्चक्खाणेणं भन्ते जीवे किं जणयड़ ?। सं. आलम्बणाइं खवेइ। निरालम्बणस्स य आयद्विया योगा भवन्ति। सएणं लाभेणं संतुस्सइ, परलाभं नो आसादेइ, परलामं नो तक्केइ, नो पिहेइ. नो पत्थेइ, नो अभिलसइ। परलामं अणस्सायमाणे अतक्केन्य अपीहमाणे अपत्थेमाणे अणिलसमाणे दुच्चं हुः प्रें उवसंपज्जित्ता णं विहरडा।

- (३४) उवहि-पच्चक्खाणेणं भन्ते! जीवे किं जणयइ?। अपिलमन्थं जणयइ। निरुविहए णं जीवे निक्कंखी उवहिमन्तरेण य न संकिलिस्सई।।
- (३५) आहार-पच्चक्खाणेणं भन्ते! जीवे किं जणयइ।? आ. जीवियांससप्पओगं वोछिन्दइ। जीवियासंसप्पओगं वोच्छिन्दित्ता जीवे आहारमन्तरेणं न संकिलिस्सइ।।
- (३६) कसाय-पच्चक्खाणेणं भन्ते! जीवे किं जणयइ?। क. वीयरागभावं जणयइ। वीयरागभावपडिवन्ने वि य णं जीवे समसुहदुक्खे भवइ।।
- (३७) जोग-पच्चक्खाणेणं भन्ते! जीवे किं जणयइ? जो. अजोगत्तं जणयइ। अजोगी णं जीवे नवं कम्मं न बन्धइ, पुव्वबद्धं निज्जरेइ।।
- (३८) सरीर-पच्चक्खाणेणं भन्ते जीवे किं जणयइ?। सः सिद्धाइसयगुणकित्तणं निव्वत्तेइ। सिद्धाइसयगुणसंपन्ने य णं जीवे लोगग्गमुवगए परमसुही भवइ।।
- (३६) सहाय-पञ्चक्खाणेणं भन्ते! जीवे किं जणयइ?। स. एगीभावं जणयइ। एगीभावभूए-वि य णं जीवे एगत्तं भावेमाणे अप्पसदे अप्पझंझे अप्पकलहे अप्पकसाए अप्पतुमंतुमे संजमबहुले संवरबहुले समाहिए यावि भवइ।।
- (४०) भत्तपच्चक्खाणेणं भन्ते! जीवे किं जणयइ?। भ. अणेगाइं भवसयाइं निरुम्भइ।।
- (४१) सब्भाव-पच्चक्खाणेणं भन्ते! जीवे किं जणयइ?। स. अनियिटि जणयइ। अनियिटिपिडवन्ने य अणगारे चत्तारि केविल कम्मं से खवेइ, तं जहा-वेयिणिज्जं आउयं नामं गोयं। तओ पच्छा सिज्झइ बुज्झइ मुच्चइ परिनिब्वायइ सब्बदुक्खाणमन्तं करेइ।।
- (४२) पडिरूवयाए णं भन्ते। जीवे किं जणयइ?। प. लाघवियं जणयइ। लघुभूएणं जीवे अप्पमत्ते पागडलिंगे पसत्थिलिंगेविसुद्धसम्मत्तेसत्तसिमइसमत्तेसव्वपाणभूयजीवसत्तेसु वीससणिज्जरूवे अप्पडिलेहे जिइन्दिए विउल-तव-सिमइ-समन्नागए यावि भवइ।।

- (४३) वेयावच्चेणं भन्ते! जीवे किं जणयइ?। वे. तित्थयरनामगोत्तं कम्मं निबन्धइ।।
- (४४) सव्वगुणसंपन्नयाए णं भन्ते! जीवे किं जणयइ?। स. अपुणरावत्तिं जणयइ। अपुणरावत्तिं पत्तए य णं जीवे सारीरमाणसाणं दुक्खाणं नो भागी भवइ।।
- (४५) वीयरागयाए णं भन्ते। जीवे किं जणयइ?। वी. नेहाणुबन्धणाणि तण्हाणुबन्धणाणि य वोच्छिन्दइ, मणुन्नाम-णुन्नेसु-सद्द-फरिस-रूव-रस-गन्धेसु चेव विरज्जइ।।
- (४६) खन्तीए णं भन्ते! जीवे किं जणयइ?। ख. परिसहे जिणइ।।
- (४७) मुत्तीए णं भन्ते! जीवे किं जणयइ?। मु. अकिंचणं जणयइ। अकिंचणे य जीवे अत्थलोलाणं पुरिसाणं। अपत्थणिज्जो भवइ।।
- (४८) अज्जवयाए णं भन्ते! जीवे किं जणयइ?। अ. काउज्जुययं भावुज्जुययं भासुज्जुययं अविसंवायणं जणयइ। अविसंवायणसंपन्नयाए णं जीवे धम्मस्स आराहए भवइ।।
- (४६) मद्दवयाए णं भन्ते! जीवे किं जणयइ?। म. अणुस्सियत्तं जणयइ। अणुस्सियत्तेण जीवे-मिउमद्दवसंपन्ने अट्ट मय द्वाणाइं निट्ठावेइ।।
- (५०) भावसच्चेणं भन्ते! जीवे किं जणयइ?। भा. भावविसोहिं जणयइ। भावविसोहिए वट्टमाणे जीवे अरहन्तपन्नत्तस्स धम्मस्स आराहणयाए अब्भुडेइ। अरहन्तपन्नत्तस्स धम्मस्स आराहणयाए अब्भुट्टिता परलोगधम्मस्स आराहए भवइ।।
- (५९) करणसच्चेणं भन्ते! जीवे किं जणयइ?। क. करणसत्तीं जणयइ। करणसच्चे वट्टमाणे जीवे जहावाई तहा कारी यावि भवइ।।
- (५२) जोगसच्चेणं भन्ते! जीवे किं जणयइ? जो. जोगं विसोहेइ।।
- (५३) मणगुत्तयाए णं भन्ते! जीवे किं जणयइ?। म. जीवे एगग्गं जणयइ। एगग्गचित्ते णं जीवे मणगुत्ते संजमाराहए भवइ।।
- (५४) वयगुत्तयाए णं भन्ते! जीवे किं जणयइ?। व. निव्वियारं जणयइ। निव्वियारे णं जीवे वइगुत्ते अज्झप्पजोग-साहण जुत्ते यावि विहरइ।

- (६३) चक्खुन्दियनिग्गहेणं भन्ते! जीवे किं जणयइ?। च. मणुन्नामणुन्नेसु रूवेसु रागदोसनिग्गहं जणयइ। तप्पच्चइयं कम्मं न बन्धइ, पुळ्वबद्धं च निज्जरेइ।।
- (६४) घाणिन्दिय निग्गहेणं भन्ते! जीवे किं जणयइ?। घा. मणुन्नामणुन्नेसु गन्धेसु रागदोसनिग्गहं जणयइ, तप्पच्चइयं कम्मं न बन्धइ, पुळ्वबद्धं न निज्जरेइ।।
- (६५) जिन्भिन्दियनिग्गहेणं भन्ते! जीवे किं जणयइ?। जि. मणुन्नामणुन्नेसु रसेसु रागदोसनिग्गहं जणयइ, तप्पच्चइयं कम्मं न बन्धइ, पुळ्बबद्धं च निज्जरेइ।।
- (६६) फासिन्दियनिग्गहेणं भन्ते! जीवे किं जणयइ?। फा. मणुन्नामणुन्नेसु फासेसु रागदोसनिग्गहं जणयइ, तप्पच्चइयं कम्मं न बन्धइ, पुळवबद्धं च निज्जरेइ।।
- (६७) कोह विजएणं भन्ते! जीवे किं जणयइ?। को. खन्तिं जणयइ, कोहवेयणिज्जं कम्मं न बन्धइ, पुव्वबद्धं च निज्जरेइ।।
- (६८) माणविजएणं भन्ते! जीवे किं जणयइ?। मा. मद्दवं जणयइ, माणवेयणिज्जं कम्मं न बन्धइ, पुळ्वबद्धं च निज्जरेइ।।
- (६६) मायाविजएणं भन्ते ! जीवे किं जणयइ ?। मा. अज्जवं जणयइ । मायावेयणिज्जं कम्म न बन्धइ, पुव्वबद्धं च निज्जरेइ ।।
- (७०) लोभविजएणं भन्ते! जीवे किं जणयइ?। लो. संतोसं जणयइ, लोभवेयणिज्जं कम्मं न बन्धइ, पुव्वबद्धं च निज्जरेइ।।
- (७१) पिज्जदोसिमच्छादंसणिवजएणं भन्ते! जीवे किं जणयइ?। पि.
  नाण दंसण चिरत्ता-राहणयाए अब्भुट्टेइ। अड्डविहरस कम्मस्स
  कम्मगण्ठिविमोयणयाए तप्पढमयाए जहाणुपुव्वीए अड्डवीसइविहं
  मोहणिज्जं कम्मं उग्घाएइ, पञ्चिवहं नाणावरणिज्जं, नविवहं
  दंसणावरणिज्जं, पञ्चिवहं अन्तराइयं, एए तिन्निऽवि कम्मंसे
  जुगवं खवेइ। तओ पच्छा अणुत्तरं किसणं-पिडपुण्णं निरावरणं
  वितिमिरं विसुद्धं लोगालोगप्पभावं केवलवरनाणदंसणं
  समुप्पादेइ। जाव सजोगी भवइ, ताव ईरियावहिय कम्मं वि

सुहफरिसं दुसमयठिइयं। तं पढमसमए बद्धं बिइयसमए वेइयं, तइयसमए निज्जिण्णं, तं बद्धं पुद्धं उदीरियं वेइयं निज्जिण्णं सेयाले य अकम्मया भवइ।।

- (७२) अह आउयं पालइत्ता अन्तोमुहुत्तद्धावसेसाए जोगनिरोद्दं करेमाणे सुहुमिकिरियं अप्पडिवाइं सुक्कज्झाणं झायमाणे तप्पढमयाए मणजोगं निरुम्भइ, वइजोगं निरुम्भइ, कायजोगं निरुम्भइ आणपाणुनिरोहं करेइ, ईसिपंचरहस्सक्खरुच्चारणठ्ठाए य णं अणगारे समुच्छिन्निकिरियं अनियद्दिसुक्कज्झाणं झियायमाणे वेयणिज्जं आउयं नामं गोत्तं च एए चत्तारि कम्मंसे जुगवं खवेई।।
- (७३) तओ ओरालियतेयकम्माइं सव्वाहिं विष्पजहणाहिं विष्पजहित्ता उज्जुसेढिंपत्ते अफुसमाणगई उद्घं एगसमएणं अबिग्ग हेणं तत्थ गन्ता सागरोवउत्ते सिज्झइ बुज्झइ जाव अन्तं करेइ।।

एस खलु सम्मत्तपरक्कम्मस्स अज्झयणस्स अट्टेसमणेणं भगवया महावीरेणं आघविए पन्नविए पर्रुविएदंसिए उबदंसिए।।७४।।

।।त्तिबेमि।।इति सम्मत्त परक्कमे-समत्ते।।२६।।



# ।।अह तवमग्गं-तीसइमं-अज्झयणं।।३०।।

जहा उ पावगं कम्मं, रागदोससमज्जियं।
खवेइ तवसा भिक्खू, तमेगग्गमणो सुण।।१।।
पाणिवह-मुसावाया, अदत्त-मेहुण-परिग्गहा विरओ।
राईभोयण-विरओ, जीवो भवइ अणासवो।।२।।
पंचसमिओ तिगुत्तो, अकसाओ जिइन्दिओ।
अगारवो य निस्सल्लो, जीवो होइ अणासवो।।३।।
एएसिं तु विवच्चासे, रागदोससमज्जियं।
खवेइ उ जहा भिक्खू, तमेगग्गमणो सुण।।४।।
जहा महातलायस्स, सन्निरुद्धे जलागमे।
उस्सिंचणाए तवणाए, कमेणं सोसणा भवे।।४।।

एवं तु संजयस्सावि, पावकम्मनिरासवे। भवकोडीसंचियं कम्मं, तवसा निज्जरिज्जइ।।६।। सो तवो दुविहो पुत्तो, बाहिरब्भन्तरो तहा। बाहिरो छब्विहो वुत्तो, एवमन्भन्तरो तवो।।७।। अणसण-मुणोयरिया, भिक्खायरिया य रसपरिच्चाओ। कायिकलेसो संलीणया. य बज्झो तवो होइ।। ६।। इत्तरिय मरणकाला य, अणसणा दुविहा भवे। इत्तरिय सावकंखा. निरवकंखा उ बिडज्जिया।।१।। जो सो इत्तरियतवो. सो समासेण छिव्विहो। सेढितवो पयरतवो. धणो य तह होइ वग्गो य।।१०।। तत्तो य वग्गवग्गो. पचमो छद्नओ पडण्णतवो। मणडन्छियचित्तत्थो. नायव्वो होड इत्तरिओ।।११।। जा सा अणसणा मरणे, दुविहा सा वियाहिया। सवियारमवियारा. कायचिद्रं पर्ड भवे।।१२।। अहवा सपरिकम्मा, अपरिकम्मा य आहिया। नीहारिमनीहारी, आहारच्छेओ दोसु वि।।१३।। ओमोयरणं पंचहा, समासेण बियाहियं। दव्वओ खेत्तकालेणं. भावेणं पज्जवेहि य।।१४।। जो जस्स उ आहारो, तत्तो ओमं तु जो करे। जहन्नेणेगसित्थाइ, एव दव्वेण ऊ भवे।।१५।। गामे नगरे तह रायहाणि, निगमे य आगरे पल्ली। खेडे कब्बड दोणमुह, पट्टण मडम्ब संबाहे।।१६।। आसमपए विहारे. सन्निवेसे समायघोसे य। थिलसेणाखन्धारे, सत्थे संवद्टकोट्टे य।।१७।। वाडेसु व रत्थासु व, घरेसु वा एवमित्तियं खेत्तं। कप्पइ उ एवमाई, एवं खेत्तेण उ भवे।।१८।। पेडा य अद्धपेडा, गोमुत्ति पयंग वीहिया चेव। सम्बुक्कावद्यागन्तुं, पच्चागया छट्टा।।१६।।

दिवसस्स पोरुसीणं, चउण्हंपि उ जित्तओ भवे कालो। एवं चरमाणो खलु, कालोमाणं मुणेयव्वं।।२०।। अहवा तड़याए पोरिसीए, ऊणाड़ घासमेसन्तो! चऊभागूणाए वा, एवं कालेण ऊ भवे।।२१।। इत्थी वा पुरिसो वा, अलंकिओ वा नलंकिओ वावि। अन्नयरवयत्थो वा. अन्नयरेणं व वत्थेणं।।२२।। अन्नेण विसेसेणं, वण्णेण भावमणुमुयन्ते उ। एवं चरमाणो खलु, भावोमाणं मुणेयव्वं।।२३।। दव्वे खेत्ते काले, भावम्मि य आहिया उ जे भावा। एएहिं ओमचरओ, पज्जवचरओ भवे भिक्खु।।२४।। अडुविहगोयरगं तु, तहा सत्तेव एसणा। अभिग्गहा य जे अन्ते. भिक्खायरियमाहिया।। २५।। खीरदहिसप्पिमाई, पणीयं पाणभोयणं। परिवज्जणं रसाणं तु, भणियं रसविवज्जणं।।२६।। ठाणा वीरासणाईया, जीवस्स उ सुहावहा। उग्ग जहा धरिज्जन्ति, कायकिलेसं तमाहियं।।२७।। एगन्तमणावाए, इत्थी पसु विवज्जिए। सयणासण सेवणया, विवित्तसयणासणं।।२८।। एसो बाहिरगंतवो. समासेण वियाहिओ। अब्भिन्तरं तवं एत्तो, वुच्छामि अणुपुव्वसो।।२६।। पायच्छितं विणओ, वेयावच्चं तहेव सज्झाओ। झाणं च विउस्सग्गो, एसो अब्भिन्तरो तवो।।३०।। आलोयणा रिहाईयं, पायच्छित्तं तु दसविहं। जं भिक्खु वहई सम्मं, पायच्छित्तं तमाहियं।।३१।। अब्भुडाणं अंजलिकरणं, तहेवासणदायणं। गुरुभत्तिभावसुस्सूसा, विणओ एस वियाहिओ।।३२।। आयरियमार्डए. वेयावच्चम्मि दसविहे। आसेवणं जहाथामं, वेयावच्चं तमाहियं।।३३।।

वायणा पुच्छणा चेव, तहेव परियद्दणा।
अणुप्पेहा धम्मकहा, सज्झाओ पञ्चहा भवे।।३४।।
अदृहद्दाणि वज्जित्ता, झाएज्जा सुसमाहिए।
धम्मसुक्काइं झाणाइं, झाणं तं तु बुहा वए।।३५।।
सयणासणठाणे वा, जे उ भिक्खू न वावरे।
कायस्स विउस्सग्गो, छट्ठो सो परिकित्तिओ।।३६।।
एवं तवं तु दुविहं, जे सम्मं आयरे मुणी।
सो खिप्पं सव्वसंसारा, विष्पमुच्चइ पण्डिओ।।त्तिबेमि।।३७।।
।।इति तवमगं-तीसइमं अज्झयणं-समत्तं।।३०।।



### ।। अह चरमविही-एगतीसइमं-अज्झयणं।। ३९।।

चरणविहिं पवक्खामि, जीवस्स उ सुहावहं। जं चरित्ता बह जीवा, तिण्णा संसारसागरं।।१।। एगओ विरइं कुज्जा, एगओ य पवत्तणं। असंजमे नियतिं च, संजमे य पवत्तणं।।२।। रागदोसे य दो पावे. पावकम्म-पवत्तणे। जे भिक्खू रुंभई निच्चं, से न अच्छइ मण्डले।।३।। दंडाणं गारवाणं च, सल्लाणं च तियं तियं। जे भिक्खू चयई निच्चं, से न अच्छइ मण्डले।।४।। दिव्वे य जे उवसग्गे, तहा तेरिच्छमाणुसे। जे भिक्खू सहइ निच्चं, न अच्छइ मण्डले।।५।। विगहा-कसाय सन्नाणं, झाणाणं च दुयं तहा। जे भिक्खू वज्जई निच्चं, से न अच्छइ मण्डले।।६।। वएसु इन्दियत्थेसु, समिईसु किरियासु य। जे भिक्ख जयई निच्चं, से न अच्छड मण्डले।।७।। लेसासु छसु काएसु, छक्के आहारकारणे। जे भिक्खू जयई निच्चं, से न अच्छड़ मण्डले।। द।।

पिण्डोग्गहपडिमासु, भयट्टाणेसु सत्तस्। जे भिक्खु जयइ निच्चं, से न अच्छइ मण्डले।।१।। मदेसु बम्भगुत्तीसु, भिक्खु-धम्मम्मि दसविहे। जे भिक्खू जयई निच्चं, से न अच्छइ मण्डले।।१०।। उवासगाणं पडिमासु, भिक्खूणं पडिमासु य। जे भिक्ख जयई निच्चं, से न अच्छइ मण्डले।।१९।। किरियासु भूयगामेसु, परमाहम्मिएसु य। जे भिक्खू जयई निच्चं, से न अच्छइ मण्डले।।१२।। गाहासोलसएहिं, तहा असंजमिम जे भिक्खू जयई निच्चं, से न अच्छइ मण्डले।।१३।। बम्भम्मि नायज्झयणेसु, ठाणेसु य समाहिए। जे भिक्खू जयई निच्चं, से न अच्छइ मण्डले।।१४।। एगवीसाए सबले. बावीसाए परीसहे। जे भिक्ख् जयई निच्चं, से न अच्छइ मण्डले।। १५।। तेवीसाइ सूयगडे, रूवाहिएसु सुरेसु य। जे भिक्ख जयई निच्चं, से न अच्छड़ मण्डले।।१६।। पणुर्वासभावणासु, उद्देसेसु दसाइणं। जे भिक्खू जयई निच्चं, से न अच्छइ मण्डले।।१७।। अणगारगणेहिं च. पगप्पिम्म तहेव य। जे भिक्खू जयई निच्चं, से न अच्छइ मण्डले।।१८।। पावसुयपसंगेसु, मोहठाणेसु चेव य। जे भिक्खू जयई निच्चं, से न अच्छइ मण्डले।।१६।। सिद्धाइगुणजोगेसु, तेत्तीसासायणासु जे भिक्खू जयई निच्चं, से न अच्छइ मण्डले।।२०।। इय एएसु ठाणेसु, जे भिक्खू जयई सया। खिप्पं सो सव्वसंसारा, विप्पमुच्चइ पण्डिओ।।त्तिबेमि।।२१।। इति चरणविही-अज्झयणं-समत्तं।।३१।।

#### ।।अह पमायद्वाणं-बत्तीसइमं-अज्झयणं।।३२।।

अच्चन्तकालस्स समूलगस्स, सव्वस्स दुक्खस्स उ जो पमोक्खो। तं भासओ मे पडिपुण्णचित्ता, सुणेह एगन्तहियं हियत्थं।।१।। नाणस्स सव्वस्स पगासणाए, अनाणमोहस्स विवज्जणाए। रागस्स दोसस्स य सं-खएणं, एगन्तसोक्खं समुवेइ मोक्खं।।२।। तस्सेस मग्गो गुरुविद्धसेवा, विवज्जणा बालजणस्स दूरा। सज्झाय-एगन्त-निसेवणा य, सु-त्तत्थसंचिन्तणया धिई य।।३।। आहारमिच्छे मियमेसणिज्जं, सहायमिच्छे निउणत्थबुद्धिं। निकेयमिच्छेज्ज विवेगजोग्गं, समाहिकामे समणे तवस्सी।।४।। न वा लभेज्जा निउणं सहायं, गुणाहियं वा गुणओ समं बा। एगोवि पावाइं विवज्जयन्तो, विहरेज्ज कामेसु असज्जमाणो।।१।। जहा य अण्डप्पभवा बलागा, अण्डं बलागप्पभवं जहा य। एमेव मोहाययणं खु तण्हा, मोहं च तण्हाययणं वयन्ति।।६।। रागो य दोसोऽवि य कम्मबीयं, कम्मं च मोहप्पभवं वयन्ति। कम्मं च जाइमरणस्स मूलं, दुक्खं च जाइमरणं वयन्ति।।७।। दुक्खं हयं जस्स न होइ मोहो, मोहो हओ जस्स न होइ तण्हा। तण्हा हया जस्स न होड़ लोहो, लोहो हओ जस्सन किंचणाइं।। =।। रागं च दोसं च तहेव मोहं, उद्धत्तुकामेण समूलजालं। जे जे उवाया पडिवज्जियव्वा, ते कित्तइस्सामि, अहाणुपुर्व्वि।।१।। रसा पगामं न निसेवियव्वा, पायं रसा दित्तिकरा नराणं। दित्तं च कामा समभिद्द वन्ति, दुमं जहा साउफलं व पक्खी।।१०।। जहा दवग्गी पउरिन्धणे बणे, समारुओ नोवसमं उवेइ। एविन्दियग्गीऽवि पगामभोइणो, न वम्भयारिस्सहियायकस्सई।।१९।।

विवित्तसेज्जासणजन्तियाणं, ओमासणाणं दिमइन्दियाणं। न रागसत्तू धरिसेइ चित्तं, पराइओ वाहिरिवोसहेहिं।।१२।। जहा बिरालावसहस्स मूले, न मूसगाणं वसही पसत्था। एमेव इत्थीनिलयस्स मज्झे, न बम्भयारिस्स खमो निवासो।।१३।। न रूव लावण्ण-विलास-हासं, न जंपियं इंगियं-पेहियं वा। इत्थीण चित्तंसि निवेसइत्ता, दट्ठुं ववस्से समणे तबस्सी।।१४।। अदंसणं चेव अपत्थणं च. अचिन्तणं चेव अकित्तणं च। इत्थीजणस्सारियझाणजुग्गं, हियं सया बम्भवए रयाणं।।१५।। कामं तु देवीहिं विभूसियाहिं, न चाइया खोभइउं तिगुत्ता। तहाऽवि एगन्तहियं-ति नच्चा, विवित्तवासो मुणिणं पसत्थो।।१६।। मोक्खाभिकंखिस्स उ माणवस्स. संसारभीरुस्स ठियस्स धम्मे। नेयारिसं दुत्तरमत्थि लोए, जहित्थिओ वालमणोहराओ।।१७।। एए य संगे समइक्कमित्ता, सुदुत्तरा चेव भवन्ति सेसा। जहा महासागरमुत्तरित्ता, नई भवे अवि गङ्गासमाणा।।१८।। कामाणुगिद्धिप्पभवं खु दुक्खं, सब्वस्स लोगस्स सदेवगस्स। जे काइयं माणसियं च किंचि. तस्सन्तगं गच्छड वियरागो।।१६।। जहा य किम्पागफला मणोरमा, रसेण वण्णेण य भुज्जमाणा। ते खुडुए जीविय पच्चमाणा, एओवमा कामगुणा विवागे।।२०।। जे इन्दियाणं विसया मणुन्ना, न तेसु भावं निसिरे कयाइ। न यामणुन्नेसु मणंऽपि कुज्जा, समाहिकामे समणे तवस्सी।।२१।। चक्खुस्स रूवं गहणं वयन्ति, तं रागहेउं तु मणुन्नमाहु। तं दोसहेउं अमणुन्नमाहु, समो य जो तेसु य वीयरागो।।२२।। रूवस्स चक्खुं गहणं वयन्ति, चक्खुस्स रूवं गहणं वयन्ति। रागस्स हेउं समणुन्नमाह, दोसस्स हेउं अमणुन्नमाहु।।२३।। रूवेसु जो गिद्धिमुवेइ तिब्वं, अकालियं पावइ से विणासं। रागाउरे से जह वा पयंगे, आलोयलोले समुवेइ मच्चुं।।२४।। जे यावि दोसं समुवेइ तिब्बं, तंसि क्खणे से उ उवेइ दुक्खं। दु इन्तदोसेण सएण जन्तू, न किञ्चि रूव अवरज्झई से।।२५।। एगन्तरत्ते रुइरंसि रूवे, अतालिसे से कुणई पओसं। दुक्खस्स सम्पीलमुवेइ बाले, न लिप्पई तेण मुणी विरागो।। २६।। रूवाणुगासाणुगए य जीवे, चराचरे हिंसइ णेगरुवे। चित्तेहि ते परितावेइ बाले, पीलेइ अत्तहगुरु किलिट्टे।।२७।।

रूवाणुवाएण परिग्गहेण, उप्पायणे रक्खणसन्निओगे। वए विओगे य कहं सुहं से, सम्भोगकाले य अतित्तलाभे।।२८।। रूवे अतित्ते य परिग्गहम्मि, सत्तोवसत्तो न उवेइ तुट्टिं। अतुडिदोसेण दुही परस्स, लोभाविले आययई अदत्तं।।२६।। तण्हाभिभ्यस्स अदत्तहारिणो, रूवे अतित्तस्स परिग्गहे य। मायामुसं वहुइ लोभदोसा, तत्थावि दुक्खा न विमुच्चई से।।३०।। मोसस्स पच्छा य पुरत्थओ य, पयोगकाले य दुही दुरन्ते। एवं अदत्ताणि समाययन्तो, रूवे अतित्तोदुहिओ अणिस्सो।।३१।। रूवाणुरत्तस्स नरस्स एवं, कुत्तो सुहं होज्ज कयाइ किञ्चि। तत्थोवभोगेऽवि किलेसदुक्खं, निव्वत्तई जस्स कएण दुक्खं।।३२।। एमेव रूविम्म गओ पओसं, उवेइ दुक्खोहपंरंपराओ। पदुट्ठचित्तो य चिणाइ कम्मं, जं से पुणो होइ दुहं विवागे।।३३।। रूवे विरत्तो मणुओ विसोगो, एएण दुक्खोहपरंपरेण। न लिप्पए भवमज्झेऽवि सन्तो, जलेण वा पोक्खरिणी पलासं।।३४।। सोयस्स सद्दं गहणं वयन्ति, तं रागहेउं तु मणुन्नमाह। तं दोसहेउं अमणुन्नमाहु, समो य जो तेसु स वीयरागो।।३४।। सदस्स सोयं गहणं वयन्ति, सोयस्स सदं गहणं वयन्ति। रागस्स हेउं समणुन्नमाहु, दोसस्स हेउं अमणुन्नमाह।।३६।। सदेसु जो गिद्धिमुवेइ तिब्बं, अकालियं पावइ से विणासं। रागाउरे हरिणमिगे व मुद्धे, सद्दे अतित्ते समुवेइ मच्चुं।।३७।। जे यावि दोसं समुवेइ तिब्वं, तंसी-क्खणे से उ उवेइ दुक्खं। दुदन्तदोसेण सएण जन्तू, न किञ्चि सद्दं अवरुज्झई से।।३८।। एगन्तरत्ते रुइरंसि सद्दे, अतालिसे से कुणई पओसं। दुक्खस्स सम्पीलमुवेइ बाले, न लिप्पई तेण मुणी विरागो।।३६।। सद्दाणुगासाणुगए य जीवे, चराचरे हिंसइऽणेगरूवे। चित्तेहि ते परितावेइ बाले, पीलेइ अतद्वगुरु किलिद्वे।।४०।। सद्दाणुवाएण परिग्गहेण, उप्पायणे रक्खणसन्निओगे। वए विओगे य कहं सुहं से, संभोगकाले य अतित्तलाभे।।४१

सद्दे अतित्ते य परिग्गहम्मि, सत्तोवसत्तो न उवेइ तुद्धि। अतुद्धिदोसेण दुही परस्स, लोभाविले आययई अदत्तं।।४२।। तण्हाभिभूयस्स अदत्तहारिणो, सद्दे अतित्तस्स परिग्गहे ए। मायामुसं वहृइ लोभदोसा, तत्थावि दुक्खा न बिमुच्चइ से।।४३।। मोसस्स पच्छा य पुरत्थओ य, पओगकाले य दुही दुरन्ते। एवं अदत्ताणिसमाययन्तो, सद्दे अतित्तो दुहीओ अणिस्सो।।४४।। सद्दाणुरत्तस्स नरस्स एवं, कत्तो सुहं होज्ज कयाइ किंचि। तत्थोवभोगेऽवि किलेसदुक्खं, निव्वत्तईजस्स कएणदुक्खं।।४५।। एमेव सद्दम्मि गओ पओसं, उवेइ दुक्खोहपरंपराओ। पदुइचित्तो य चिणाइ कम्मं, जं से पुणो होइ दुहं विवागे।।४६।। सद्दे विरत्तो माणुओ विसोगो, एएण दुक्खोहपरंपरेण। न लिप्पए भवमज्झे-वि सन्तो, जलेण वा पोक्खरिणीपलासं।।४७।। घाणस्स गन्धं गहणं वयन्ति, तं रागहेउं तु मणुन्नमाहु। तं दोसहेउं अमणुन्नमाहु, समो य जो तेसु स वीयरागो।।४८।। गन्थस्स घाणं गहणं वयन्ति, घाणस्स गन्धं गहणं वयन्ति। रागस्स हेउं समणुन्नमाहु, दोसस्स हेउं अमणुन्नमाहु।।४६।। गन्धेसु जो गिद्धिमुवेइ तिळ्वं, अकालियं पावइ से विणासं। रागाउरे ओसहगन्धगिद्धे, सप्पे बिलाओ विवनिक्खमन्ते।।५०।। जे यावि दोसं समुवेइ तिव्वं, तंसि-क्खणे से उ उवेइ दुक्खं। दुद्दन्तदोसेण सएण जन्तू, न किंचि गन्धं अवरुज्झई से।।५९।। एगन्तरत्ते रुइरंसि गन्धे, अतालिसे से कुणई पओसं। दुक्खस्स संपीलमुवेइ बाले, न लिप्पई तेण मुणी विरागो।। ५२।। गन्धाणुगासाणुगए य जीवे, चराचरे हिंसइऽणेगरूवे। चित्तेहि ते परितावेइ बाले, पीलेइ अतद्वगुरु किलिट्टे।।५३।। गन्थाणुवाएण परिग्गहेण, उप्पायणे रक्खणसन्निओगे। वए विओगे य कहं सुहं से, संभोगकाले य अतित्तलाभे।।५४।। गन्धे अतित्ते य परिग्गहम्मि, सत्तोवसत्तो न उवेइ तुर्हि। अतुद्धिदोसेण दुही परस्स, लोभाविले आययई अदत्तं।।५५।।

तण्हाभिभ्यस्स अदत्तहारिणो, गन्धे अतित्तस्स परिग्गहे य। मायुमुसं वहुइ लोभदोसा, तत्थावि दुक्खा न विमुच्चई से।।५६।। मोसस्स पच्छा य पुरत्थओ य, पओगकाले य दुही दुरन्ते। एवं अदत्ताणि समाययंतो. गन्धे अतित्तो दृहिओ अणिस्सो।।५७।। गन्धाणुरत्तस्स नरस्स एवं, कत्तो सुहं होज्ज कयाइ किंचि। तत्थोवभोगे बि किलेसदुक्खं, निव्वत्तई जस्स कएण दुक्खं।।५८।। एमेव गन्धम्मि गओ पओसं, उवेइ दुक्खोहपरंपराओ। पदुइचित्तो य चिणाइ कम्मं, जं से पुणो होइ दुहं विवागे।।५६।। गन्धे विरत्तो मणुओ विसोगो, एएण दुक्खोहपरंपरेण। न लिप्पई भवमज्झेवि सन्तो, जलेण वा पोक्खरिणीपलासं।।६०।। जिब्भाए रसं गहणं वयन्ति, तं रागहेउं तु मणुन्नमाहु। तं दोसहेउं अमणुन्नमाहु, समो य जो तेसु स वीयरागो।।६१।। रसस्स जिब्भं गहणं वयंति, जिब्भाए रसं गहणं वयन्ति। रागस्स हेउं समणुन्नमाहु, दोसस्स हेउं अमणुन्नमाहु।।६२।। रसेसु जो गिद्धिमुवेइ तिव्वं, अकालियं पावइ से विणासं। रागाउरे बडिसविभिन्नकाए, मच्छे जहा आमिसभोगगिद्धे।।६३।। जे यावि दोसं समुवेइ तिब्बं, तंसि-क्खणे से उ उवेइ दुक्खं। दुइन्तदोसेण सएण जन्तू, न किंचि रसं अवरुज्झई से।।६४।। एगन्तरत्ते रुइरंसि रसे, अतालिसे से कुणई पओसं। दुक्खस्स संपीलमुवेइ बाले, न लिप्पई तेण मुणी विरागो।।६५।। रसाणुगासाणुगए य जीवे, चराचरे हिंसइऽणेगरुवे। चित्तेहि ते परितावेइ बाले, पीलेइ अत्तद्वगुरू किलिद्वे।।६६।। रसाणुवाएण परिग्गहेण, उप्पायणे रक्खणसन्निओगे। वए विओगे य कहं सुहं से, संभोगकाले य अतित्तलाभे।।६७।। रसे अतित्ते य परिग्गहम्मि, सत्तोवसत्तो उवेइ तुर्छि। अतुडिदोसेण दुही परस्स, लोभाविले आययई अदत्तं।।६८।। तण्हाभिभूयस्स अदत्तहारिणो, रसे अतित्तस्स परिग्गहे य। मायामुसं वहुइ लोभदोसा, तत्थावि दुक्खा न विमुच्चई से।।६

मोसस्स पच्छा य पुरत्थओ य, पओगकाले य दुही दुरन्ते। एवं अदत्ताणि समाययन्तो, रसे अतित्तो दुहिओ अणिस्सो।।७०।। रसाणुरत्तस्स नरस्स एवं, कत्तो सुहं होज्ज कयाइ किंचि। तत्थो व भोगे वि किलेसदुक्खं, निब्बत्तई जस्स कएण दुक्खं।।७१।। एमेव रसम्मि गओ पओसं, उवेइ दुक्खोहपरंपराओ। पदुइचित्तो य चिणाइ कम्मं, जं से पुणो होइ दुहं विवागे।।७२।। रसे विरत्तो मणुओ विसोगो, एएण दुक्खोहपरंपरेण। न लिप्पई भवमज्झेवि सन्तो, जलेण वा पोक्खरिणीपलासं।।७३।। कायस्स फासं गहणं वयन्ति, तं रागहेउं तु मणुन्नमाहु। तं दोसहेउं अमणुन्नमाहु, समो य जो तेसु स वीयरागो।।७४।। फासस्स कायं गहणं वयन्ति, कायस्स फासं गहणं वयंति। रागस्स हेउं समणुन्नमाहु, दोसस्स हेउं अमणुन्नमाहु।।७५।। फासेसु जो गिद्धिमुवेइ तिब्बं, अकालियं पावइ से विणासं। रागाउरे सीयजलावसन्ने, गाहग्गहीए महिसे वि वन्ने।।७६।। जे यावि दोसं समुवेइ तिब्बं, तंसि-क्खणे से उ उवेइ दुक्खं। दुद्दन्तदोसेण सएण जन्तू, न किंचि फासं अवरुज्झई से।।७७।। एगन्तरत्ते रुइरंसि फासे, अतालिसे से कुणई पओसं। दुक्खस्स संपीलमुवेइ बाले, न लिप्पई तेण मुणी विरागो।।७८।। फांसाणुगासाणुगए य जीवे, चराचरे हिंसइऽणेगरूवे। चित्तेहि ते परितावेइ बाले, पीलेइ अत्तष्टगुरू किलिट्टे।।७६।। फासाणुवाएण परिग्गहेण, उप्पायणे रक्खणसन्निओगे। वए विओगे य कहं सुहं से, संभोगकाले य अतित्तलाभे।। द०।। फासे अतित्ते य परिग्गहम्मि, सत्तोवसत्तो न उवेइ तुर्हि। अतुद्धिदोसेण दुही परस्स, लोभाविले आययई अदत्तं।। ६९।। तण्हाभिभूयस्स अदत्तहारिणो, फासे अतित्तस्स परिग्गहे य। मायामुसं वहृइ लोभदोसा, तत्थावि दुक्खा न विमुच्चई से।। ६२।। मोसस्स पच्छा य पुरत्थओ य, पओगकाले य दुही दुरन्ते। एवं अदत्ताणि समाययन्तो, फासे अतित्तो दुहिओ अणिस्सो।। ६३।।

- .ā.

फासाणुरत्तस्स नरस्स एवं, कत्तो सुहं होज्ज कयाइ किंचि। तत्थोवभोगेवि किलेसदुक्खं, निव्वत्तई जस्स कएण दुक्खं।। ५४।। एमेव फासम्मि गओ पओसं, उवेइ दुक्खोहपरंपराओ। पदुइचित्तो य चिणाइ कम्मं, जं से पुणो होइ दुहं विवागे।। ५४।। फासे विरत्तो मणुओ विसोगो, एएण दुक्खोहपरंपरेण। न लिप्पर्ड भवमज्झे वि सन्तो, जलेण वा पोक्खरिणीपलासं।। ६६।। मणस्स भावं गहणं वयन्ति, तं रागहेउं तु मणुन्नमाहु। तं दोसहेउं अमणुन्नमाहु, समो य जो तेसु स वीयरागो।।८७।। भावस्स मणं गहणं वयन्ति, मणस्स भावं गहणं वयन्ति। रागस्स हेउं समणुन्नमाहु, दोसस्स हेउं अमणुन्नमाहु।। ५५।। भावेसु जो गिद्धिमुवेइ तिब्वं, अकालियं पावइ से विणासं। रागाउरे कामगुणेसु गिद्धे, करेणुमग्गावहिए गजे वा।। ८१।। जे यावि दोसं समुवेइतिव्वं, तंसि-क्खणे से उ उवेइ दुक्खं। दुद्दन्तदोसेण सएण जन्तू, न किंचि भावं अवरुज्झई से।।६०।। एगन्तरत्ते रुहरंसि भावे. अतालिसे से कुणई पओसं। दुक्खस्स संपीलमुवेइ बाले, न लिप्पई तेण मुणी विरागो।।६१।। भावाणुगासाणुगए य जीवे, चराचरे हिंसइऽणेगरूवे। चित्तेहि ते परितावेइ बाले, पीलेइ अत्तद्वगुरू किलिद्वे।।६२।। भावाणुवाएण परिग्गहेण, उप्पायणे रक्खणसन्निओगे। वए विओगे य कहं सुहं से, संभोगकाले य अतित्तलाभे।।६३।। भावे अतित्ते य परिग्गहम्मि, सत्तोवसत्तो न उवेइ तुर्हि। अतुद्विदोसेण दुही परस्स, लोभाविले आययई अदत्तं।।६४।। तण्हाभिभूयस्स अदत्तहारिणो, भावे अतित्तस्स परिगहे य। मायामुसं वहुइ लोभदोसा, तत्थावि दुक्खा न विमुच्चई से।।६५।। मोसस्स पच्छा य पुरत्थओ य, पओगकाले य दुही दुरन्ते। एवं अदत्ताणि समाययन्तो, भावे अतित्तो दुहिओ अणिस्सो।।६६।। भावाणुरत्तस्स नरस्स एवं, कत्तो सुहं होज्ज कयाइ किंचि। तत्थोवभोगे वि किलेसदुक्खं, निब्बत्तई जस्स कएण दुक्खं।।१

एमेव भावम्मि गओ पओसं, उवेइ दुक्खोहपरंपराओ। पदुट्ठचित्तो य चिणाइ कम्मं, जं से पुणो होइ दुहं विवागे।।६८।। भावे विरत्तो मणुओ विसोगो, एएण दुक्खोहपरंपरेण। न लिप्पई भवमज्झेवि सन्तो, जलेण वा पोक्खरिणीपलासं।।६६।। एविन्दियत्था य मणस्स अत्था, दुक्खस्स हेउं मणुयस्स रागिणो। ते चेव थोवंपि कयाइ दुक्खं, न वीयरागस्स करेन्ति किंचि।।१००।। न कामभोगा समयं उवेन्ति, न यावि भोगा विगइं उवेन्ति। स तप्पओसी य परिगाही य, सो तेसु मोहा विगईं उवेइ।।१०१।। कोहं च माणं च तहेव मायं, लोहं दुगंच्छं अरइं रइं च। हासं भयं सोगपुमित्थिवेयं, नपुंसवेयं विविहे य भावे।।१०२।। आवज्जई एवमणेगरूवे, एवंविहे कामगुणेसु सत्तो। अन्ने य एवप्पभवे विसेसे, कारुण्णदीणे हिरिमे वइस्से।।१०३।। कप्पं न इच्छिज्ज सहायलिच्छू, पच्छाणुतावे न तव्वप्पभावं। एवं वियारे अमियप्पयारे, आवज्जई इन्दियचोरवस्से।।१०४।। तओ से जायन्ति पओयणाइं, निमज्जिउं मोहमहण्णविमा। सुहेसिणो दुक्खविणोयणद्वा, तप्पच्चयं उज्जमए य रागी।।१०५।। विरज्जमाणस्स य इन्दियत्था, सद्दाइया तावइयप्पगारा। न तस्स सब्वे वि मणुन्नयं वा, निब्वतयन्ती अमणुन्नयं वा।।१०६।। एवं स संकप्पविकप्पणासु, संजायई समयमुविद्वयस्स। अत्थे असंकप्पयओ तओ से, पहीयए कामगुणेसु तण्हा।।१०७।। स वियरागो कयसञ्विकच्चो, खवेइ नाणावरणं खणेणं। तहेव जं दंसणमावरेइ, जं चन्तरायं पकरेइ कम्मं।।१०८।। सव्वं तओ जाणइ पासए य, अमोहणे होइ निरन्तराए। अणासवे झाणसमाहिजुत्ते, आउक्खए मोक्खमुवेइ सुद्धे।।१०६।। सो तस्स सब्वस्स दुहस्स मुक्को, जं बाहई सययं जन्तुमेयं। दीहामयं विष्पमुक्को पसत्थो, तो होइ अच्चन्तसुही कयत्थो।।१९०।। अणाइकालप्पभवस्स एसो, सन्वस्स दुक्खस्स पमोक्खमग्गो। वियाहिओ जं समुविच्च सत्ता, कमेणअच्चन्तसुही भवन्ति।। १९९।।

।। त्तिबेमि।। इति पमायहाणं-अज्झयणं-समत्तं।।३२।।

।। अह कम्मप्षयडी-तेत्तीसइमं-अज्झयणं।। ३३।।

अद्वं कम्माइं वोच्छामि, आणुपुव्विं जहाकमं। जेहिं बद्धो अयं जीवो, संसारे परिवर्ट्ड।।१।। नाणस्यावरणिज्जं, दंसणावरणं तहा। वेयणिज्जं तहामोहं, आउकम्मं तहेव य।।२।। नामकम्मं च गोयं च, अन्तरायं तहेव य। एवमेयाइ कम्माइं, अट्ठेव उ समासओ।।३।। नाणावरणं पंचिवहं, सुयं आभिणिबोहियं। ओहिनाणं च तइयं, मणनाणं च केवलं।।४।। निद्दा तहेव पयला, निद्दानिद्दा पयलपयला य। तत्तो य थीणगिद्धि उ, पंचमा होइ नायव्या।।५।। चवन्खुमचक्खुओहिस्स, दंसणे केवले य आवरणे। एवं तु नवविगप्पं, नायव्वं दंसणावरणं।।६।। वेयणीयंपि य दुविहं, सायमसायं च आहियं। सायस्स उ बह भेया, एमेव असायस्स वि।।७।। मोहणिज्जंपि दुविहं, दंसणे चरणे तहा। दंसणे तिविहं वुत्तं, चरणे दुविहं भवे।।८।। सम्मत्तं चेव मिच्छतं, सम्मामिच्छत्तमेव य। एयाओ तिन्नि पयडीओ, मोहणिज्जस्स दंसणे।।६।। चरित्तमोहणं कम्मं, दुविहं तं वियाहियं। कसायमोहणिज्जं तु, नोकसायं तहेव य।।१०।। सोलसविहभेएणं, कम्मं तु कसायजं। सत्तविहं नवविहं वा, कम्मं च नोकसायजं।।१९।। नेरइय-तिरिक्काउं, मणुस्साउं तहेव य। देवाउयं चउत्थं तु, आउं कम्मं चउव्विहं।।१२।। नामं कम्मं तु दुविहं, सुहमसुहं च आहियं। सुभस्स उ बह् भेया, एमेव असुहस्स-वि।।१३।। गोयं कम्मं दुविहं, उच्चं नीयं च आहियं। उच्चं अट्ठविहं होइ, एवं नीयं-पि आहियं।।१४।। दाणे लाभे य भोगे य, उवभोगे वीरए तहा। पंचिवहमन्तरायं. समासेण वियाहियं।।१४।। एयाओ मूलपयडीओ, उत्तराओ य आहिया। पएसग्गं खेत्तकाले य, भावं च उत्तरं सुण।।१६।। सब्बेसिं चेव कम्माणं, पएसग्गमणन्तगं। गण्ठियसत्ताईयं, अन्तो सिद्धाण आहियं।।१७।। सव्वजीवाण कम्मं तु, संगहे छिहसागयं। सव्वेसु-वि पएसेसु, सव्वं सव्वेण बद्धगं।।१८।। उदहीसरिस-नामाण, तीसई कोडिकोडीओ। उक्कोसिया ठिई होई, अन्तोमुहत्तं जहन्निया।।१६।। आवरणिज्जाण दुण्हं-पि, वेयणिज्जे तहेव य। अन्तराए य कम्मम्मि, ठिई एसा वियाहिया।।२०।। उदहीसरिस-नामाणं. सत्तरिं कोडिकोडीओ। मोहणिज्जस्स उक्कोसा, अन्तोमुहत्तं जहन्निया।।२१।। तेत्तीससागरोवमा. उक्कोसेण वियाहिया। ठिई उ आउकम्मस्स, अन्तोमुहुत्तं जहन्निया।।२२।। उदहीसरिस-नामाणं, वीसई कोडिकोडिओ। नामगोत्ताणं उक्कोसा, अन्तो मुहत्तं जहन्निया।।२३।। सिद्धाणणन्तभागो य, अणुभागा हवन्ति उ। सव्वेसु वि पएसग्गं, सव्वजीवे अइच्छियं।।२४।। तम्हा एएसिं कम्माणं, अणुभागा वियाणिया। एएसिं संवरे चेव, खवणे य जए बुहो।। त्तिबेमि।। २५।।

।।इति कम्मप्पयडीणाम-अज्झयणं-समत्तं।।३३।।



#### ।।अह चोत्तीसइमं-लेसज्झयणंणाम।।३४।।

लेसज्झयणं पवक्खामि, आणुपुव्विं जहक्कमं। छण्हं-पि कम्मलेसाणं, अणुभावे सुणेह भे।।१।। नामाइं वण्ण-रस-गन्ध-फास-परिणाम-लक्खणं। ठाणं ठिइं गइं चाउं, लेसाणं तु सुणेह मे।।२।। किण्हा, नीला य, काऊ य, तेऊ, पम्हा, तहेव य। सुक्कलेसा य छट्टा य, नामाइ तु जहक्कंम।।३।। जीमूयनिद्धसंकासा, गवलरिट्टगसन्निभा। खंजाजणनयणनिभा, किण्हलेसा उ वण्णओ।।४।। नीलासोगसंकासा. चासपिच्छसमप्पभा। वेरुलियनिद्धसंकासा, नीललेसा उ वण्णओ।।५।। अयसीपुष्फसंकासा, कोइलच्छदसन्निभा। पारेवयगीवनिभा, काऊलेसा उ वण्णओ।।६।। हिंगुलयधाउसंकासा, तरुणाइच्चसन्निभा। सुयतुण्डपईवनिभा, तेउलेसा उ वण्णओ।।७।। हरियालभेयसंकासा, हलिद्दाभेयसमप्पभा। सणासणकुसुमनिभा, पम्हलेसा उ वण्णओ।। ६।। संखंककुन्दसङ्कासा, खीरपूरसमप्पभा। रययहारसंकासा, सुक्कलेसा उ वण्णओ।।६।। जह कडुयतुम्बगरसो, निम्बरसो कडुयरोहिणिरसो वा। एत्तोवि अणन्तगुणो, रसो य किण्हाए नायव्वो।।१०।। जह तिगडुयस्स य रसो, तिक्खो जह हत्थिपिप्पलीए वा। एत्तोवि अणंतगुणो, रसो उ नीलाए नायव्वो।।१९।। जह परिणयम्बगरसो, तुवरकविट्ठस्स वावि जारिसओ। एत्तोवि अणन्तगुणो, रसो उ काऊए नायव्वो।।१२।। जह तरुणअम्बगरसो, पक्ककविद्वस्स बावि जारिसओ। एत्तोवि अणन्तगुणो, रसो उ तेऊए नायव्वो।।१३।। वरवारुणिए व रसो, विविहाण व आसवाण जारिसओ। महुमेरगस्स व रसो, एत्तो पम्हाए परएणं।।१४।। खज्जूरमुद्दियरसो, खण्डसक्कररसो वा।

खर्ज्नूरमुद्दियरसा, खण्डसक्कररसा वा। एत्तोवि अणंतगुणो, रसो उ सुक्काए नायव्वो।।१५।।

जह गीमडस्स गन्धो, सुणगमडस्स व जहा अहिमडस्स। अणंतगुणो, लेसाणं अप्पसत्थाणं।।१६।। एत्तोवि जह सुरहिकुसुमगन्धो, गन्धवासाण पिस्समाणाणं। अणंतगुणो, पसत्थलेसाण तिण्हं-पि।।१७।। एत्तोवि जह करगयस्स फासो, गोजिब्भाए य सागपत्ताणं। अणंतगुणो, लेसाणं अप्पसत्थाणं।।१८।। जह बूरस्स व फासो, नवणीयस्स व सिरीसकुसुमाणं। एत्तोवि अणंतगुणो, पसत्थलेसाण तिण्हं पि।।१६।। तिविहो व नवविहो वा. सत्तवीसइविहेक्कसीओ वा। दुसओ तेयालो वा, लेसाणं होइ परिणामो।।२०।। पंचासवप्पमत्तो, तीहिं अगुत्तो छसुं अविरओ य। तिव्वारम्भपरिणओ, खुद्दो साहसिओ नरो।।२९।। निद्धन्थसपरिणामो, निस्संसो अजिइन्दिओ। एयजोगसमाउत्तो, 'किण्हलेसं' तु परिणमे।।२२।। इस्सा अमरिस अतवो, अविज्जमाया अहीरिया। गेही पओसे य सढे, पमत्ते रसलोलुए।।२३।। सायगवेसए य आरंभाओ अविरओ, खुद्दो साहस्सिओ नरो। एयजोगसमाउत्तो, 'नीललेसं' परिणमे।।२४।। तु

वंके वंकसमायारे, नियडिले अणुज्जुए।
पिलउंचगओविहए, मिच्छिदिट्टी अणारिए।।२५।।
उप्फालगदुद्ववाई य, तेणे यावि य मच्छिरी।
एयजोगसमाउत्तो, 'काऊलेसं' तु परिणमे।।२६।।
नीयावित्ती अचवले, अमाई अकुऊहले।
विणीयविणए दन्ते, जोगवं उवहाणवं।।२७।।

पियधम्मे दढधम्मेऽवज्जभिरू हिएसए।
एयजोगसमाउत्तो, 'तेऊलेसं' तु परिणमे।।२८।।
पयणुकोहमाणे य, मायालोभे य पयणुए।
पसन्तचित्ते दन्तप्पा, जोगवं उवहाणवं।।२६।।
तहा पयणुवाई य, उवसन्ते जिइन्दिए।
एयजोगसमाउत्तो, 'पम्हलेसं' तु परिणमे।।३०।।
अहरुद्दाणि वज्जित्ता, धम्मसुक्काणि झायए।
पसन्तचित्ते दन्तप्पा, सिमए गुत्ते य गुत्तिसु।।३९।।
सरागे वीयरागे वा, उवसन्ते जिइन्दिए।
एयजोगसमाउत्तो, 'सुक्कलेसं' तु परिणमे।।३२।।
असंखिज्जाणोसप्पिणीण, उस्सप्पिणीण जे समया।
संखाईया लोगा, लेसाण हवन्ति ठाणाइं।।३३।।
मुहुत्तद्धं तु जहन्ना, तेत्तीसा सागरा मुहुत्तहिया।
उक्कोसा होइ ठिई, नायळ्वा 'किण्हलेसाए'।।३४।।

मुहुत्तद्धं तु जहन्ना, दस उदही पिलय-मसंख-भाग-मञ्भिहया।
उक्कोसा होइ ठिई, नायव्वा 'नीललेसाए'।।३४।।
मुहुत्तद्धं तु जहन्ना, तिण्णुदही पिलय-मसंख-भाग-मब्भिहिया।
उक्कोसा होइ ठिई, नायव्वा 'काउलेसाए'।।३६।।
मुहुत्तद्धं तु जहन्ना, दोण्णुदही पिलय-मसंख भाग-मञ्भिहिया।
उक्कोसा होइ ठिई, नायव्वा 'तेउलेसाए'।।३७।।

मुहुत्तद्धं तु जहन्ना, दस होन्ति य सागरा मुहुत्तहिया।
उक्कोसा होइ ठिई, नायव्वा 'पम्हलेसाए'।।३६।।
मुहुत्तद्धं तु जहन्ना, तेत्तीसं सागरा मुहुत्तहिया।
उक्कोसा होइ ठिई, नायव्वा 'सुक्कलेसाए'।।३६।।
एसा खलु लेसाणं, ओहेण ठिई विण्णिया होइ।
चउसु वि गईसु एत्तो, लेसाण ठिइं तु वोच्छामि।।४०।।
दस वाससहस्साइं, काउए ठिई जहन्निया होइ।
तिण्णुदही पलीओवम, असंखभागं च उक्कोसा।।४९।।

तिण्णुदही पलिओवम-असंखभागो जहन्ने नीलठिई। दसउदही पलिओवम-असंखभागं च उक्कोसा।।४२।। दसउदही पलिओवम-असंखभागं जहन्निया होड। तेत्तीससागराइं उक्कोसा, होइ किण्हाए लेसाए।।४३।। एसा नेरइयाणं, लेसाण ठिई उ वण्णिया होइ। तेण परं वोच्छामि. तिरियमणस्साण देवाणं।।४४।। अन्तोमुहुत्तमद्धं, लेसाण ठिई जहिं जहिं जाउ! तिरियाण नराणं वा. वज्जिता केवलं लेसं।।४५।। मुहत्तद्धं तु जहन्ना, उक्कोसा होइ पुव्वकोडीओ। नवहि वरिसेहि ऊणा, नायव्वा सुक्कलेसाए।।४६।। एसा तिरियनराणं, लेसाण ठिई उ वण्णिया होइ। तेण परं वोच्छामि, लेसाण ठिई उ देवाणं।।४७।। दस वाससहस्साइं, किण्हाए ठिई जहन्निया होइ। पलियमसंखिज्जइमो. उक्कोसो होइ किण्हाए।।४८।। जा किण्हाए ठिई खलु, उक्कोसा सा उ समयमन्भिहिया। नीलाए, पलियमसंखं च उक्कोसा।।४६।। जहन्नेणं जा नीलाए ठिई खलु, उक्कोसा सा उ समयमब्भहिया। जहन्नेणं काऊए, पलियमसंखं च उक्कोसा।।५०।। तेणं परं वोच्छामि, तेऊलेसा जहा सुरगणाणं। भवणवड-वाणमन्तर-जोडस-वेमाणियाणं च।।५१।। पलिओवमं जहन्नं, उक्कोसा सागरा उ दुन्नहिआ। भागेण तेऊए।।५२।। पलियमसंखेज्जेणं, होड दस वाससहस्साइं, तेऊए ठिई जहन्निआ होइ। दुन्तुदही पलिओवम-असंखभागं च उक्कोसा। १५३।। जा तेउए ठिई खलु, उक्कोसा सा उ समयमब्भहिया। जहन्नेणं पम्हाए, दस उ मुहत्ताहियाइ उक्कोसा।।५४।। जा पम्हाए ठिई खलु, उक्कोसा सा उ समयमब्भहिया। जहन्नेणं सुक्काए, तेत्तीस मुहुत्तमब्भहिया।।५५।।

किण्हा, नीला काऊ तिनि वि, एयाओ अहम्मलेसाओ।
एयाहि तिहिवि जीवो, वुग्गइं उववज्जई।।१६।।
तेऊ, पन्हा, सुक्का, तिनि-वि एयाओ धम्मलेसाओ।
एयाहि तिहि-वि जीवो, सुग्गइं उववज्जई।।१७।।
लेसाहिं सक्वाहिं, पढमे समयम्मि परिणयाहिं तु।
न हु कस्सइ उववाओ, परे भवे अत्थि जीवस्स।।१६।।
तेसाहिं सक्वाहिं, चिरने समयम्मि परिणयाहिं तु।
न हु कस्सइ उववाओ, परे भवे होइ जीवस्स।।१६।।
कन्तमुहुत्तम्मि गए, अन्तमुहुत्तम्मि सेसए चेव।
लेसाहि परिणयाहिं, जीवा गच्छन्ति परलोयं।।६०।।
तम्हा एयासि लेसाणं, अणुभावे वियाणिया।
ङम्पसत्याओ विज्ञित्ता, पसत्थाओऽहिष्ठिए मुणिः।।६९।।

।। त्तिदेमि।। इति लेसज्झयणं-समत्तं।। ३४।।



## ।। अह पंचतीसइमं-अणगारज्झयणं।। ३५।।

सुणेह मे एगगमणा, मगां बुद्धेहि देसियं।
जमायरन्तो भिक्छू, दुक्खाणन्तकरे भने।।१।।
गिहवासं परिन्तज्ज, पवज्जामस्तिए मुगी।
इमे संगे वियाणिज्जा, जेहिं सज्जन्ति माणवा।।२।।
तहेव हिंसं अलिपं, चोज्जं अन्यमनेवपं।
इच्छा-कामं च लोभं च, सञ्ज्जो परिवज्वए।।३।।
मणोहरं वित्तधरं, मल्लधूवेण वासियं।
सकवाडं पण्डुरुल्लोयं, मणसा वि न पत्थए।।४।।
इन्दियाणि उ भिक्खूस्स, तारिसम्भि उत्तरसए।
दुक्कराइं निवारेडं, कामरागनिवहणे।।४।।

सुसाणे सुन्नगारे वा, रुक्खमूले व एगओ। पडरिक्के परकडे वा. वासं तत्थाभिरोयए।।६।। फास्यम्मि अणाबाहे, इत्थीहिं अणुभिदुए। तत्थ संकप्पए वासं, भिक्खू परमसंजए।।७।। न सयं गिहाइं कुळ्विज्जा, णेव अन्नेहिं कारए। गिहकम्मसमारम्भे, भूयाणं दिस्सए वहो।।८।। तसाणं थावराणं च, सुहुमाणं बादराण य। तम्हा गिहसमारम्भं संजओ परिवज्जए।।६।। तहेव भत्तपाणेसु, पयणे पयावणेसु य। पाणभ्यदयहाए, न पए न पयावए।।१०।। जलधन्ननिस्सिया जीवा, पुढवीकट्टनिस्सिया। हम्मन्ति भत्तपाणेसु, तम्हा भिक्खू न पयावए।।१९।। विसप्पे सव्वओ धारे, बहुपाणिविणासणे। नित्थ जोइसमे सत्थे, तम्हा जोइं न दीवए।।१२।। हिरण्णं जायरूवं च, मणसा-वि न पत्थए। समलेट्टुकंचणे भिक्खू, विरए कयविक्कए।।१३।। किणन्तो कइओ होइ, विक्किणन्तो य वणिओ। कयविक्कयम्मि वहन्तो, भिक्खू न भवइ तारिसो।।१४।। भिक्खियव्वं न केयव्वं, भिक्खुणा भिक्खुवत्तिणा। कयविक्कओ महादोसो, भिक्खवत्ती सुहावहा।।१५।। उंछमेसिज्जा, जहासुत्तमणिन्दियं। समुयाणं लाभालाभम्मि संतुद्धे, पिंण्डवार्य चरे मुणी।।१६।। अलोले न रसे गिद्धे, जिब्भादन्ते अमुछिए। न रसञ्चाए भुंजिज्जा, जवणद्वाए महामुणी।।१७।। अच्चणं रयणं चेव, वन्दणं पूयणं तहा। इह्वीसक्कारसम्माणं, मणसा-वि न पत्थए।।१८।। सुक्कज्झाणं झियाएज्जा, अणियाणे अकिंचणे। वोसद्वकाए विहरेज्जा, जाव कालस्स पज्जओ।।१६।।

निज्जूहिऊण आहारं, कालधम्मे उविहिए। जिहऊण माणुसं बोन्दिं, पह् दुक्खा विमुच्चई।।२०।। निमम्मे निरहंकारे, वीयरागो अणासवो। संपत्तो केवलं नाणं, सासयं परिणिव्वुए।।२९।।



#### ।। अह जीवाजीवविभत्ती-छत्तीसइमं-अज्झयणं।। ३६।।

जीवाजीवविभत्तिं, सुणेह मे एगमणा इओ। जं जाणिऊण भिक्ख, सम्मं जयइ संजमे।।१।। जीवा चेव अजीवा य, एस लोए वियाहिए। अजीवदेसमागासे, अलोगे से वियाहिए।।२।। दव्वओ खेत्तओ चेव, कालओ भावओ तहा। परूवणा तेसिं भवे, जीवाणमजीवाण य।।३।। रूविणो चेवरूवी य, अजीबा दुविहा भवे। अरूवी दसहा वुत्ता, रूविणो य चउव्विहा।।४।। धम्मत्थिकाए तद्देसे, तप्पएसे य आहिए। अहम्मे तस्स देसे य, तप्पएसे य आहिए।।१।। आगासे तस्स देसे य, तप्पएसे य आहिए। अद्धासमए चेव, अरूवी दसहा भवे।।६।। धम्माधम्मे य दो चेव, लोगमित्ता वियाहिया। लोगालोगे य आगासे, समए समयखेतिए।।७।। धम्माधम्मागासा, तिन्निवि एए अणाइया। अपज्जवसिया चेव, सव्बद्धं तु वियाहिया।। 🖘 ।। समएवि सन्तइं पप्प, एवमेव वियाहिए। आएसं पप्प साईए, सपज्जवसिएवि य।।६।।

खन्धा य खन्धदेसा य, तप्पएसा तहेव य। परमाणुणो य बोधव्वा, रूविणो य चउव्विहा।।१०।। एगत्तेण पुहत्तेण, खन्धा य परमाणुय। लोगेगदेसे लोए य. भड़यव्वा ते उ खेत्तओ।।१९।। सुहमा सब्बलोगम्मि, लोगदेसे य वायरा। इत्तो कालविभागं तु, तेसिं वुच्छं चउब्विहं।।१२।। संतइ पप्प तेऽणाई, अपज्जवसियावि य। ठिइं पडुच्च साईया, सपज्जवसिया-वि य।।१३।। असंखकालमुक्कोसं, एक्को समओ जहन्नयं। अजीवाण य रूवीणं, ठिई एसा वियाहिया।। १४।। अणन्तकालमुक्कोसं, एक्कं समयं जहन्नयं। अजीवाण य रूवीणं, अन्तरेयं वियाहियं।।१५।। वण्णओ गन्धओ चेव, रसओ फासओ तहा। संठाणओ य विन्नेओ, परिणामो तेसि पंचहा।।१६।। वण्णओ परिणया जे उ, पञ्चहा ते पकित्तिया। किण्हा नाला य लोहिया, हालिद्दा सुक्किला तहा।।१७।। गन्धओ परिणया जे उ, दुविहा ते बियाहिया। सुब्भिगन्धपरिणामा, दुब्भिगन्धा तहेव य।। १८।। रसओ परिणया जे उ. पञ्चहा ते पिकत्तिया। तित्तकडुयकसाया, अम्बिला महुरा तहा।।१६।। फासओ परिणया जे उ. अट्टहा ते पिकत्तिया। कक्खडा मउआ चेव, गरुया लहुया तहा।।२०।। सीया उण्हा य निद्धा य, तहा लुक्खा य आहिया। इय फासपरिणया एए, पुग्गला समुदाहिया।।२१।। संठाणओ परिणया जे उ. पञ्चहा ते पिकत्तिया। परिमण्डला य वहा य, तंसा चउरंसमायया।।२२।। वण्णओ जे भवे किण्हे, भइए से उ गन्धओ। रसओ फासओ चेव, भइए संठाणओवि य।।२३।।

वण्णओ जे भवे नीले, भइए से उ गन्धओ। रसओ फासओ चेव, भइए संठाणओवि य।।२४।। वण्णओ लोहिए जे उ. भइए से उ गन्धओ। रसओ फासजो चेव, भइए संठाणओवि य।।२५।। वण्णओ पीयए जे उ, भवए से उ गन्धओ। रसओ फासओ चेव, भइए संठाणओवि य।।२६।। वण्णओ सुक्किले जे उ. भइए से उ गन्धओ। रसओ फासओ चेव, भइए संठाणओवि य।।२७।। गन्धओ जे भवे सुब्भी, भइए से उ वण्णओ। रसओ फासओ चेव, भइए संठाणओवि य।। २८।। गन्धओ जे भवे दुब्भी, भइए से उ वण्णओ। रसओ फासओ चेव, भइए संठाणओवि य।। २६।। रसओ तित्तए जे उ, भइए से उ वण्णओ। गन्धओ फासओ चेव, भइए संठाणओवि य।।३०।। रसओ कडुए जे उ, भइए से उ वण्णओ। गन्धओ फासओ चेव, भइए संठाणओवि य।।३९।। रसओ कसाए जे उ. भइए से उ वण्णओ। गन्धओ फासओ चेव, भइए संठाणओवि य।।३२।। रसओ अम्बिले जे उ. भइए से उ वण्णओ। रसओ फासओ चेव, भइए संठाणओवि य।।३३।। रसओ महरए जे उ, भइए से उ वण्णओ। गन्धओ फासओ चेव, भइए संठाणओवि य।।३४।। फासओ कक्खडे जे उ. भइए से उ वण्णओ। गन्धओ रसओ चेव, भइए संठाणओवि य।।३५।। फासओ मउए जे उ, भइए से उ वण्णओ। गन्धओ रसओ चेव, भइए संठाणओवि य।।३६।। फासओ गुरुए जे उ, भइए से उ वण्णओ। गन्धओ रसओ चेव, भइए संठाणओवि य।।३७।। फासओ लहुए जे उ, भइए से उ वण्णओ। गन्धओ रसओ चेव, भइए संठाणओवि य।।३८।। फासओ सीयए जे उ, भइए से उ वण्णओ। गन्धओ रसओ चेव, भइए संठाणओवि य।।३६।। फासओ उण्हए जे उ. भइए से उ वण्णओ। गन्धओ रसओ चेव. भइए संठाणओवि य।।४०।। फासओ निद्धए जे उ. भइए से उ वण्णओ। गन्धओ रसओ चेव, भइए संठाणओवि य।।४९।। फासओ लुक्खए जे उ, भइए से उ वण्णओ। गन्धओ रसओ चेव, भइए संठाणओवि य।।४२।। परिमंडलसंठाणे. भइए से उ वण्णओ। गन्धओ रसओ चेव. भइए से फासओवि य।।४३।। संठाणओं भवे वहे. भइए से उ वण्णओ। गन्धओ रसओ चेव, भइए से फासओवि य।।४४।। संठाणओ भवे तंसे. भइए से उ वण्णओ। गन्धओ रसओ चेव, भइए से फासओवि य।।४५।। संठाणओ जे चडरंसे, भइए से उ वण्णओ। गन्धओ रसओ चेव. भइए से फासओवि य।।४६।। जे आययसंठाणे, भइए से उ वण्णओ। गन्धओ रसओ चेव, भइए से फासओवि य।।४७।। एसा अजीवविभत्ती, समासेण वियाहिया। इत्तो जीवविभत्तिं, वुच्छामि अणुपव्वसो।।४८।। संसारत्था य सिद्धा य, दुविहा जीवा वियाहिया। सिद्धा णेगविहा वृत्ता, तं मे कित्तयओ सुण।।४६।। इत्थी पुरीससिद्धा य, तहेव य नपुंसगा। सलिंगे अन्नलिंगे य, गिहिलिंगे तहेव य।।५०।। उक्कोसोगाहणाए य, जहन्नमज्झिमाइ य। उहं अहे य तिरियं च, समुद्दम्मि जलम्मि य।।५१।।

दस य नपुंसएसु, वीसं इत्थियासु य। पुरिसेसु अष्ठसयं, समएणेगेण सिज्झई।।५२।। चत्तारि य गिहलिंगे, अन्नलिंगे दसेब य। सलिंगेण अठ्ठसयं, समएणेगेण सिज्झई।।५३।। उक्कोसोगाहणाए य, सिज्झन्ते जुगवं दुवे। चत्तारि जहन्नाए, मज्झे अठ्ठुत्तरं सयं।।५४।। चउरुहुलोए य दुवे समुद्दे, तओ जले वीसमहे तहेव य। सयं च अठ्ठुत्तरं तिरियलोए, समएणेगेण सिज्झई धुवं।।५५।। कहिं पडिहया सिद्धा, कहिं सिद्धा पडिट्रया। कहिं बोन्दिं चइत्ताणं, कत्थ गन्तूण सिज्झई।।५६।। अलोए पडिहया सिद्धा, लोयग्गे य पइड्डिया। इहं बोन्दिं चइत्ताणं, तत्थ गन्तूण सिज्झई।।५७।। बारसिं जोयणेहिं, सव्वद्वस्सुविरं ईसिपब्भारनामा उ, पुढवी छत्तसंठिया।।५८।। पणयालसयसहस्सा, जोयणाणं तु आयया। तावइयं चेव वित्थिण्णा, तिगुणो तस्सेव परिरओ।।५६।। अञ्चजोयणबाहुला, सा मज्झम्मि वियाहिआ। परिहायन्ती चरिमन्ते, मच्छिपत्ताउ तणुयरी।।६०।। अज्जुणसुवण्णगमई, सा पुढवी निम्मला सहावेण। उत्ताणगच्छत्तगसंठिया य. भणिया जिणवरेहिं।।६९।। संखंककुंदसंकासा, पण्डुरा निम्मला सुहा। सीयाए जोयणे तत्तो, लोयन्तो उ वियाहियो।।६२।। जोयणस्स उ जो तत्थ. कोसो उवरिमो भवे। तस्स कोसस्स छव्थाए, सिद्धाणोगाहणा भवे।।६३।। तत्थ सिद्धा महाभागा, लोगगगम्मि पइडिया। भवपपंचओ मुक्का, सिद्धिं वरगइं गया।।६४।। उस्सेहो जेसिं जो होइ, भवम्मि चरिमम्मि उ। तिभागहीणो तत्तो य, सिद्धाणोगाहणा भवे।।६५।।

एगत्तेण साईया, अपज्जवसियावि य।
पुहत्तेण अणाइया, अपज्जवसियावि य।।६६।।
अरूविणो जीवघणा, नाणदंसणसन्निया।
अउलं सुहं संपन्ना, उवमा जस्स नित्थ उ।।६७।।
लोगेगदेसे ते सब्बे, नाणदंसणसन्निया।
संसारपारनित्थिण्णा, सिद्धिं वरगइं गया।।६८।।
संसारत्था उ जे जीवा, दुविहा ते वियाहिया।
तसा य थावरा चेव, थावरा तिविहा तिहं।।६६।।
पुढवी आउजीवा य, तहेव य वणस्सई।
इच्चेए थावरा तिविहा, तेसिं भेए सुणेह मे।।७०।।
दुविहा पुढवीजीवा य, सुहुमा बायरा तहा।
पज्जत्तमपज्जत्ता, एवमेव दुहा पुणो।।७९।।
बायरा जे उ पज्जता, दुविहा ते वियाहिया।
सण्हा खरा य बोधव्वा, सण्हा सत्तविहा तिहं।।७२।।

किण्हा नीला य रुहिरा य, हालिद्दा सुक्कला तहा।
पण्डुपणगमिट्टिया, खरा छत्तीसईविहा।।७३।।
पुढवी य सक्करा वालुया य, उवले सीला य लोणू से।
अय-तम्ब तउय-सीसग, रुप्प-सुवण्णे य वहरे य।।७४।।
हिरयाले हिंगुलुए, मणोसिला सासगंजण-पवाले।
अब्भपडलब्भवालुय, वायरकाए मणिविहाणे।।७४।।
गोमेज्जए य रुयगे, अंके फिलिहे य लोहियक्खे य।
मरगय-मसारगल्ले, भुयमोयग-इन्दनीले य।।७६।।
चन्दण-गेरुय हंसगब्भे, पुलए सोगन्धिए य बोधव्वे।
चन्दप्पहवेरुलिए, जलकन्ते सूरकन्ते य।।७७।।
एए खरपुढवीए, भेया छत्तीसमाहिया।

एगविहमणाणत्ता, सुहुमा तत्थ वियाहिया।।७८।।

इत्तो कालविभागं तु, वुच्छं तेसिं चउव्विहं।।७६।।

सुहुमा सञ्चलोगम्मि, लोगदेसे य बायरा।

संतई पप्पणाईया, अपज्जवसियाबि य। ठिइं पडुच्च साईया, सपज्जवसियावि य।। ५०।। बावीससहस्साइं, वासाणुक्कोसीया भवे। आउठिई पुढवीणं, अन्तोमुहुत्तं जहन्नयं।। ५१।। असंखकालमुक्कोसं, अन्तोमुहत्तं जहन्नयं। कायिवई पुढवीणं, तं कायं तु अमुंचओ।। ८२।। अणन्तकालमुक्कोसं, अन्तोमुहुत्तं जहन्नयं। विजढम्मि सए काए, पुढविजीवाण अन्तरं।। ५३।। एएसिं वण्णओ चेव, गन्धओ रसफासओ। संठाणदेसओ वावि, विहाणाइं सहस्यसो।। ५४।। दुविहा आऊजीवा उ, सुहुमा बायरा तहा। पज्जत्तमपज्जत्ता, एवमेए दुहा पुणो।। ५४।। बायरा जे उ पज्जत्ता, पंचहा ते पिकत्तिया। सुद्धोदए य उस्से, हरतणु महिया हिमे।। ५६।। एगविहमणाणत्ता, सुहुमा तत्थ वियाहिया। सुहमा सञ्वलोगम्मि, लोगदेसे य बायरा।। ५७।। सन्तइं पप्प-णाईया, अपज्जवसियावि य। ठिइं पडुच्च साईया, सपज्जवसियावि य।। ५५।। सत्तेव सहस्साइं, वासाणुक्कोसिया भवे। आउठिई आऊणं, अन्तोमुहुत्तं जहन्निया।।८६।। असंखकालमुक्कोसं, अन्तोमुहुत्तं जहन्नयं। कायद्विई आऊणं, तं कायं तु अमुंचओ।।६०।। अणन्तकालमुक्कोसं, अन्तोमुहत्तं जहन्नयं। विजढम्मि सए काए, आऊजीवाण अन्तरं।।६१।। एएसिं वण्णओ चेव, गन्धओ रसफासओ। संठाणदेसओ वावि, विहाणाइं सहस्ससो।।६२।। दुविहा वणस्सईजीवा, सृहमा बायरा तहा। पज्जत्तमपज्जता, एवमेए दुहा पुणो।।१३।। बायरा जे उ पज्जत्ता, दुविहा ते वियाहिया। साहारणसरीरा य. पत्तेगा य तहेव य।।६४।। पत्तेगसरीराओऽणेगहा ते पकित्तिया। रुक्खागुच्छा य गुम्मा य, लया वल्ली तणा तहा।।६५।। वलय पव्वगा कुहुणा, जलरुहा ओसही तहा। हरियकाया बोधव्वा, पत्तेगाइ वियाहिया।।६६।। सहारणसरीराओऽणेगहा ते पकित्तिया। आलुए मूलए चेव, सिंगबेरे तहेव य।।६७।। हरिली सिरिली सस्सिरिली, जावई के य कन्दली। पलण्डु लसणकन्दे य, कन्दलो य कुहुवए।।६८।। लोहिणी हूयथी हूय, कुहगा य तहेव य। कण्हे य वज्जकन्दे य, कन्दे स्रणण् तहा।।६६।। अस्सकण्णी य बोधव्वा, सीहकण्णी तहेव य। मुसुण्ढी य हलिद्दा य, णेगहा एवमायओ।।१००।। एगविहमणाणत्ता, सुह्मा तत्थ वियाहिया। सुहमा सव्वलोगम्मि, लोगदेसे य बायरा।।१०१।। संतर्ड पप्पणाईया. अपज्जवसियावि य। ठिइं पडुच्च साईया, सपज्जवसियावि य।।१०२।। दस चेव सहस्साइं, वासाणुक्कोसिया भवे। वणस्सईण आउं तु, अन्तोमुहुत्तं जहन्निया।।१०३।। अणन्तकालमुक्कोसं, अन्तोमुहृत्तं जहन्नयं। कायिं पणगाणं, तं कायं तु अमुंचओ।।१०४।। असंखकालमुक्कोसं, अन्तोमुहृत्तं जहन्नयं। विजढम्मि सए काए, पणगजीवाण अन्तरं।।१०५।। एएसिं वण्णओ चेव. गन्धओ रसफासओ। संठाणदेसओ वावि, विहाणाई सहस्ससो।।१०६।। इच्चेए थावरा तिविहा, समासेण वियाहिया। इत्तो उ तसे तिविहे, वुच्छामि अणुपुव्वसो।।१०७।।

हेंड वाड य बोधव्या, उसला य तसर हहा। इच्चेर् तसा निविहा. तेसिं भेर् सुरोह मे।। १०=।। दुविहा तेसदीवा उ. सुहमा बायरा तहा। पञ्चसमपञ्जसा, इवमेद वुहा दुगौ।।१०६।। बायस के उ पन्कता, पोगहा ते विदाहिया। इंगाले मुम्पुरे अगमी, अच्चिजाला तहेव स्रा१९०१। उक्काविक य बोधव्वा, ऐगहा एवमायओ। एगविहमणाणता, सुहमा ते वियाहिया।।१९९।। सहमा सब्बलांगम्मि, लोगदेसे य बायरा। इसे कालविभागं तु. तेसिं वुच्छं चडव्विहं।।९९२।। संतर्ह पप्पणार्ड्या, अपन्तवसियावि य। ठिइं पहुच्च साईया, सपस्तवसियावि य।।९९३।। तिण्णेव अहोरता, उक्कोसेण वियाहिया। आउठिई तेऊणं, अन्तोमुहत्तं जहन्तिया।।९९४।। असंखकालमुक्कोसं, अन्तोमुहत्तं जहन्नयं। काचिंड तें तें कार्य तु अमुंचओ।।९९५।। अणन्तकालमुक्कोसं, अन्तोमुहत्तं जहन्नयं। विजहम्मि सए काए. तेउजीवाण अन्तरं।।११६।। एएसिं वण्णओ चेव, गन्धओ रसफासओ। संठाणदेसओ वावि, विहाणाइं सहस्ससो।।१९७।। दुविहा वाउजीवा उ, सुहमा बायरा तहा। पञ्जत्तमपञ्जत्ता, एव भेए दुहा पुणो।।११८।। वायरा जे उ पज्जत्ता, पञ्चहा ते पिकत्तिया। उक्कलिया मण्डलिया, घणगुञ्जा सुद्धवाया य।।१९६।। संवट्टगवाया य, णेगहा एवमायओ। एगविहमणाणत्ता, सुहमा तत्थ विआहिआ।।१२०।। सुहमा सञ्बलोगम्मि, एगदेसे य बायरा। इत्तो कालविभागं तु, तेसिं वुच्छं चउव्विहं।।१२१।।

सन्तइं पप्प-णाईया, अपज्जवसियावि य। ठिइं पडुच्च साईया, सपज्जवसियावि य।।१२२।। तिण्णेव सहस्साइं, वासाणुक्कोसिया भवे। आउठिई वाऊणं, अन्तोमुहत्तं जहन्निया।।१२३।। असंखकालमुक्कोसं, अन्तोमुहुत्तं जहन्नया। कायिं वाऊणं, तं कायं तु अमुंचओ।।१२४।। अणन्तकालमुक्कोसं, अन्तोमुहत्तं जहन्नयं। विजढम्मि सए काए, वाऊजीवाण अन्तरं।।१२५।। एएसिं वण्णओ चेव, गन्धओ रसफासओ। संठाणदेसओ वावि, विहाणाइं सहस्ससो।।१२६।। उराला तसा जे उ. चउहा ते पकित्तिया। बेइन्दिय-तेइन्दिय, चउरो पंचिन्दिया चेव।।१२७।। बेइन्दिया उ जे जीवा, दुविहा ते पिकत्तिया। पज्जत्तमपज्जत्ता, तेसिं भेए सुणेह मे। 19२८।। किमिणो सोमंगला चेव, अलसा माइवाहया। वासीमुहा य सिप्पिया, संखा संखणगा तहा।।१२६।। पल्लोयाणुल्लया चेव, तहेव य वराडगा। जलूगा जालगा चेव, चन्दणा य तहेव य।।१३०।। इइ बेइन्दिया एएऽणेगहा एवमायओ। लोगेगदेसे ते सब्बे, न सब्बत्थ वियाहिया।।१३१।। संतइं पप्प-णाईया, अपज्जवसियावि य। ठिइं पडुच्च साईया, सपज्जवसियावि य।।१३२।। वासाइं बारसा चेव, उक्कोसेण वियाहिया। बेइन्दियआउठिई, अन्तोमुहत्तं जहन्निया।।१३३।। संखिज्जकालमुक्कोसं, अन्तोमुहुत्तं जहन्नयं। बेइन्दियकायठिई, तं कायं अमुंचओ।।१३४।। अणन्तकालमुक्कोसं, अन्तोमुहुत्तं जहन्नयं। बेइन्दियजीवाणं, अन्तरं च वियाहियं।।१३५।।

हर्दीं बगाओं बेब. गळओ रसफासकी। संदानदेसको वावि, विहापाई सहस्ससो।।९३६।। तेइन्द्रिया उ जे जीवा, दुविहा ते पिकतिया। पञ्जसनञ्जला, तेसिं भेए सुपीह मे।।९३७।। कुन्युपिवीलिउडुंसा, उक्कलुद्देहिया तहा। तर.हारकट्टहारा य, मालूगा पत्तहारगा।।१३=।। कपासिंहिम्मिना या, तिंदुगा तउसिंजगा। सदावरी च गुम्मी च, बोधव्वा इन्दगाइया।।१३६।। इन्द्रगोवगमाईया-णेगविहा एवमायओ। लोगेगदेसे ते सब्बे, न सब्बत्थ वियाहिया।।१४०।। संतइं पप्प-णाईया. अपज्जवसियावि य। ठिइं पडुच्च साईया, सपज्जवसियावि य।।१४१।। एगूणपण्णहोरत्ता, उक्कोसेण वियाहिया। तेइन्दियआउठिई, अन्तोमुहुत्तं जहन्निया।।१४२।। संखिज्जकालमुक्कोसं, अन्तोमुहृत्तं जहन्नयं। तेइन्दियकायिर्ह, तं कायं तु अमुंचओ।।१४३।। अणन्तकालमुक्कोसं, अन्तो मुहुत्तं जरन्नयं। तेइन्दियजीवाणं, अंतरं तु वियाहियं।।१४४।। एएसिं वण्णओ चेव, गन्धओ रसफासओ। संठाणदेसओ वावि, विहाणाइं सहस्सो।।१४४।। चउरिन्दिया उ जे जीवा, दुविहा ते पिकत्तिया। पज्जत्तमपज्जत्ता, तेसिं भेए सुणेह मे।।१४६।। अन्धिया पोत्तिया चेव, मन्छिया मसगा तहा। भमरे कीडपयंगे य, ढिंकुणे कंकणे तहा।।१४७।। कुक्कुडे सिंगिरीडी य, नन्दावत्ते य विच्छुए। डोले भिंगीरीडी य, चिरली अच्छिवेहए।।१४८।। अच्छिले माहए अच्छि, रोडए विचित्ते चित्तपत्तए। उहिंजलिया जलकारी य, नीयया तंबगाइया।। १४६।।

इय चउरिन्दिया एए, ऽणेगहा एवमायओ। लोगेगदेसे ते सब्बे, न सब्बत्थ वियाहिया 119४०।। संतइं पप्प-णाईया, अपज्जवसियावि य। ठिइं पडुच्च साईया, सपज्जवसियावि य।।१४१।। छच्चेव य मासाऊ, उक्कोसेण बियाहिया। चउरिन्दियआउठिई, अन्तोमुहुत्तं जहन्निया।।१५२।। संखिज्जकालमुक्कोसं, अन्तोमुहुत्तं जहन्नयं। चउरिन्दियकायिठई, तं कायं तु अमुंचओ।।१५३।। अणन्तकालमुक्कोसं, अन्तोमुहत्तं जहन्नयं। विजढम्मि सए काए, अन्तरं च वियाहियं।।१५४।। एएसिं वण्णओ चेव. गन्धओ रसफासओ। संठाणदेसओ वावि, विहाणाई सहस्ससो।।१४४।। पंचिन्दिया उ जे जीवा, चउविहा ते वियाहिया। नेरइया तिरिक्खा य, मणुया देवा य आहिया।।१५६।। नेरइया सत्तविहा, पुढवीसु सत्तसु भवे। रयणाभ-सक्कराभा, वालुयाभा य आहिया।।१५७।। पंकाभा धुमाभा, तमा तमतमा इइ नेरइया एए, सत्तहा परिकित्तिया।।१५८।। लोगस्स एगदेसम्मि, ते सब्वे उ वियाहिया। एत्तो कालविभागं तु, तेसिं वोच्छं चउव्विहं।।१५६।। संतइं पप्प-णाईया, अपज्जवासियावि य। ठिइं पडुच्च साईया, सपज्जवसियावि य।।१६०।। सागरोवममेगं तु, उक्कोसेण वियाहिया। पढमाए जहन्नेणं, दसवाससहस्सिया।।१६१।। तिण्णेव सागरा ऊ, उक्कोसेण वियाहिया। दोच्चाए जहन्नेणं, एगं तु सागरोवमं।।१६२।।

<sup>%</sup> लोगस्स एगदेसंमि, ते सब्बे परिकित्तिया।

सत्तेव सागरा ऊ, उक्कोसेण वियाहिया। तइयाए जहन्नेणं, तिण्णेव सागरोवमा।।१६३।। दससागरोवमा ऊ, उक्कोसेण वियाहिया। चउत्थीए जहन्नेणं. सत्तेव सागरोवमा।।१६४।। सत्तरस-सागरा उ, उक्कोसेण वियाहिया। पंचमाए जहन्नेणं, दस चेव सागरोवमा।।१६५।। बावीस-सागरा ऊ. उक्कोसेण वियाहिया। छट्टीए जहन्नेणं, सत्तरस सागरोवमा।।१६६।। तेत्तीस-सागरा ऊ. उक्कोसेण वियाहिया। सत्तमाए जहन्नेणं, बावीसं सागरोवमा।।१६७।। जा चेव य आउठिई, नेरइयाणं वियाहिया। सा तेसिं कायठिई, जहन्नुक्कोसिया भवे।।१६८।। अणन्तकालमुक्कोसं, अन्तोमुहुत्तं जहन्नयं। विजढम्मि सए काए, नेरइयाणं तु अन्तरं।।१६६।। एएसिं वण्णओ चेव, गन्धओ रसफासओ। संठाणदेसओ वावि, विहाणाइं सहस्ससो।।१७०।। पंचन्दियतिरिक्खाओ, दुविहा ते वियाहिया। समुच्छिमतिरिक्खाओ, गब्भवक्कन्तिया तहा।।१७१।। दुविहा ते भवे तिविहा, जलयरा थलयरा तहा। नहयरा य बोधव्वा, तेसिं भेए सुणेह मे।।१७२।। मच्छा य कच्छभा य, गाहा य मगरा तहा। सुंसुमारा य बोधव्वा, पंचहा जलयराहिया।।१७३।। लोएगदेसे ते सब्बे, न सब्बत्थ वियाहिया। एत्तो कालविभागं तु, वोच्छं तेसिं चउळ्विहं।।१७४।। संतइं पप्प-णाईया, अपज्जवसियावि य। ठिइं पडुच्च साईया, सपज्जवसियावि व।।१७४*।*। एगा य पुळ्वकोडी, उक्कोसेण वियाहिया। आडिठई जलयराणं, अन्तोमृहुत्तंजहन्निया।। १७६।।

पुव्वकोडिपुहत्तं तु, उक्कोसेण वियाहिया। कायठिई जलयराणं, अन्तोमुहत्तं जहन्नयं।।१७७।। अणन्तकालमुक्कोसं, अन्तोमुहुत्तं जहन्नयं। विजढम्मि सए काए, जलयरायणं अन्तरं।।१७५।। चउप्पया य परिसप्पा, दुविहा थलयरा भवे। चउप्पया चउविहा, ते मे कित्तयओ सुण।।१७६।। एगखुरा दुखुरा चेव, गण्डीपयसण हप्पया। गोणमाई, गयमाइ-सीहमाइणो।।१८०।। भुओरग परिसप्पा य, परिसप्पा दुविहा भवे। गोहाई अहिमाई य, एक्केक्काऽणेगहा भवे।।१८१।। लोएगदेसे ते सब्बे. न सब्बत्थ वियाहिया। एत्तो कालविभागं तु, वोच्छं तेसिं चउव्विहं।।१८२।। संतइं पप्प-णाईया, अपज्जवसियावि य। ठिइ पडुच्च साईया, सपज्जवसियावि य।।१८३।। पलिओवमाइं तिण्णि उ, उक्कोसेण वियाहिया। आउठिई थलयराणं, अन्तो मुहत्तं जहन्निया।। १८४।। पुञ्वकोडिपुहत्तणं, अन्तोमुहत्तं जहन्निया। कायिर्वर्ड थलयराणं, अन्तरं तेसिमं भवे।।१८४।। कालमणन्तमुक्कोसं, अन्तोमुहत्तं जहन्नयं। विजढम्मि सए काए, थलयराणं तु अन्तरं।।१८६।। चम्मे उ लोमपक्खी य, तइया समुगगपिक्खया। विययपक्खी य बोधव्वा, पक्खिणो य चउव्विहा।। १८७।। लोगेगदेसे ते सब्बे, न सब्बत्थ वियाहिया। इत्तो कालविभागं तु, तेसिं वोच्छं चउव्विहं।।१८८।। संतइं पप्प-णाईया, अपज्जवसियावि य। ठिई पडुच्च साइया, सपज्जवसियावि य।।१८६।। पलिओवमस्स भागो. असंखेज्जडमो भवे। आउठिई खहयराणं, अन्तोमुहत्तं जहन्निया।।१६०।।

असंखभाग पलियस्स, उक्कोसेण उ साहिया। पुळ्वकोडीपुहत्तेणं, अन्तोमुहत्तं जहन्निया।।१९१।। कायठिई खहयराणं, अन्तरं तेसिमं भवे। अणन्तकालमुक्कोसं, अन्तोमुहुत्तं जहन्नयं।।१६२।। एएसिं वण्णओ चेव, गन्धओ रसफासओ। संठाणदेसओ वावि, विहाणाइं सहस्ससो।।१६३।। मणुया दुविह भेया उ, ते मे कित्तयओ सुण। संमुच्छिमा य मणुया, गब्भवुक्कन्तिया तहा।।१६४।। गब्धवुक्कन्तिया जे उ, तिविहा ते वियाहिया। कम्मअकम्मभूमा य, अन्तरद्दीवया तहा।।१९५।। पन्नरस तीसविहा, भेया अठ्ठवीसइं। संखा उ कमसो तेसिं, इई एसा वियाहिया।। १९६।। संमुच्छिमाण एसेव, भेओ होइ वियाहिओ। लोगस्स एगदेसम्मि, ते सब्बे वि वियाहिया।।१६७।। संतर्ड पप्प-णार्डया. अप्पज्जवसियावि य। ठिइं पडुच्च साईया, सपज्जवसियावि य।१६८।। पलिओवमाउ तिन्निवि, उक्कोसेण विआहिया। आउठिई मणुयाणं, अन्तोमुहत्तं जहन्निया।।१६६।। पलिओवमाई तिण्णि उ, उक्कोसेण वियाहिया। पुळ्वकोडिपुहत्तेणं, अन्तोमुहुत्तं जहन्निया।।२००।। कायिठई मणुयाणं, अन्तरं तेसिमं भवे। अणन्तकालमुक्कोसं, अन्तोमुहुत्तं जहन्नयं।।२०१।। एएसिं वण्णओ चेव, गन्धओ रसफासओ। संठाणदेसओ वावि, विहाणाइं सहस्ससो।।२०२।। देवा चउब्विहा वृत्ता, ते मे कित्तयओ सुण। भोमिज्ज-वाणमन्तर-जोइस-वेमाणिया तहा।।२०३।। दसहा उ भवणवासी, अट्टहा वणचारिणो। पंचविहा जोइसिया, दुविहा वेमाणिया तहा।।२०४।।

असुरा नागसुवण्णा, विज्जु अग्गी वियाहिया। दीवोदहिदिसा वाया. थणिया भवणवासिणो।।२०५।। पिसायभुया जक्खा य, रक्खसा किन्नरा किंपुरिसा। गन्धव्वा, अद्भविहा वाणमन्तरा।।२०६।। चन्दा सूरा य नक्खत्ता, गहा तारागणा तहा। ठिया विचारिणो चेव, पंचहा जोइसालया।।२०७।। वेमाणिया उ जे देवा, दुविहा ते वियाहिया। कप्पोवगा य बोधव्वा, कप्पाईया तहेव य।।२०५।। कप्पोवगा बारसहा, सोहम्मीसाणगा तहा। सणंकुमारमाहिन्दा, बम्भलोगा य लन्तगा।।२०६।। महासुक्का सहस्सारा, आणया पाणया तहा। आरणा अच्चुया चेव, इइ कप्पोवगा सुरा।।२१०।। कप्पाईया उ जे देवा, दुविहा ते वियाहिया। गेविज्ञाणुत्तरा चेव, गेविज्जा नवविहा तहिं।।२९९।। हेट्टिमा-हेट्टिमा चेव, हेट्टिमामज्झिमा तहा। हेट्रिमाउवरिया चेव, मज्झिमाहेट्रिमा तहा।।२१२।। मज्झिमा-मज्झिमा चेव, मज्झिमा-उवरिमा तहा। उवरिमा-हेट्टिमा चेव, उवरिमा-मज्झिमा तहा।।२१३।। उवरिमा उवरिमा चेव, इव गोविज्जगा सुरा। विजया वेजयन्ता य, जयन्ता अपराजिया।।२१४।। सव्वत्थसिद्धगा चेय, पंचहाणुत्तरा सुरा। वेमाणिया एएऽणेगहा एवमायओ।।२१४।। लोगस्स एगदेसम्मि, ते सब्बेवि वियाहिया। इत्तो कालविभागं तु, तेसिं वुच्छं चउळ्विहं।।२१६।। संतइं पप्प-णाईया, अपज्जवसियावि य। ठिइं पडुच्च साईया, सपज्जवसियावि य।।२१७।। साहीयं सागरं एक्कं, उक्कोसेण ठिई भवे।

भोमेज्जाणं जहन्नेणं, दसवाससहस्सिया।।२१८।।

पलिओवममेगं तु, उक्कोसेण ठिई भवे। वन्तराणं जहन्नेणं, दसवाससहस्सिया।।२१६।। पलिओवममेगं तु, वासलक्खेण साहियं। पालिओवमञ्जभागो, जोइसेसु जहन्निया।।२२०।। दो चेव सागराइं, उक्कोसेण वियाहिया। सोहम्मम्मि जहन्नेणं, एगं च पलिओवमं।।२२१।। सागरा साहिया दुन्नि, उक्कोसेण वियाहिया। र्डसाणम्मि जहन्नेणं. साहियं पलिओवमं।।२२२।। सागराणि य सत्तेव, उक्कोसेणं ठिई भवे। सणंकुमारे जहन्नेणं, दुन्नि ऊ सागरोवमा।।२२३।। साहिया सागरा सत्त, उक्कोसेणं ठिई भवे। माहिन्दम्मि जहन्नेणं, साहिया दुन्नि सागरा।। २२४।। दस चेव सागराइं, उक्कोसेणं ठिई भवे। बम्भलोए जहन्नेणं, सत्त ऊ सागरोवमा।।२२५।। चउदस सागराई, उक्कोसेणं ठिई भवे। लन्तगम्मि जहन्नेणं, दस उ सागरोवमा।।२२६।। सत्तरस सागराइं, उक्कोसेणं ठिई भवे। महासुक्के जहन्नेणं चोद्दस सागरोवमा।।२२७।। अहारस सागराइं, उक्कोसेणं ठिई भवे। सहस्सारम्मि जहन्नेणं. सत्तरस सागरोवमा।।२२८।। सागरा अउणवीसं तु, उक्कोसेणं ठिई भवे। आणयम्मि जहन्नेणं, अद्वारस सागरोवमा।।२२६।। वीसं तु सागराइं, उक्कोसेणं ठिई भवे। पाणयम्मि जहन्नेणं, सागरा अउणवीसई।।२३०।। सागरा इक्कवीसं तु, उक्कोसेण ठिई भवे। आरणम्मि जहन्नेणं, वीसइं सागरोवमा।।२३९।। बावीसं सागराइं, उक्कोसेण ठिई भवे। अच्चुयम्मि जहन्नेणं, सागरा इक्कवीसई।।२३२।।

तेवीस सागराइं, उक्कोसेण ठिई भवे। पढमम्मि जहन्नेणं, बावीसं सागरोवमा।।२३३।। चउवीस सागराइं, उक्कोसेण ठिई भवे। बिडयम्मि जहन्नेणं. तेवीसं सागरोवमा।।२३४।। पणवीस सागराइं, उक्कोसेण ठिई भवे। तइयम्मि जहन्नेणं, चउवीसं सागरोवमा।।२३५।। छव्वीस सागराइं, उक्कोसेण ठिई भवे। चउत्थम्मि जहन्नेणं, सागरा पणुवीसई।।२३६।। सागरा सत्तवीसं तु, उक्कोसेण ठिई भवे। पञ्चमम्मि जहन्नेणं, सागरा उ छवीसइ।।२३७।। सागरा अडुवीसं तु, उक्कोसेण ठिई भवे। छट्टम्मि जहन्नेणं, सागरा सत्तवीसई।।२३८।। सागरा सउणतीसं तु, उक्कोसेण ठिई भवे। सत्तमम्मि जहन्नेणं. सागरा अठ्ठवीसई।।२३६।। तीसं तु सागराइं, उक्कोसेण ठिई भवे। अद्रमम्मि जहन्नेणं. सागरा अउणतीसई।।२४०।। सागरा इक्कतीसं तु, उक्कोसेण ठिई भवे। नवमम्मि जहन्नेणं, तीसई सागरोवमा।।२४९।। तेत्तीसा सागराइं, उक्कोसेण ठिई भवे। चउसुंपि विजयाईसु, जहन्नेणेक्कत्तीसई।।२४२।। अजहन्नमणुक्कोसा, तेत्तीसं सागरोवमा। महाविमाणे सव्वहे, ठिई एसा वियाहिया।।२४३।। जा चेव उ आउठिई, देवाणं तु वियाहिया। सा तेसिं कायठिई, जहन्नमुक्कोसिया भवे।।२४४।। अणन्तकालमुक्कोसं, अन्तोमुहत्तं जहन्नयं। विजढम्मि सए काए, देवाणं हुज्ज अन्तरं।।२४५।। एएसिं वण्णओ चेव, गन्धओ रसफासओ। संठाणदेसओ वावि, विहाणाइं सहस्ससो।।२४६।।

संसारत्था य सिद्धा य, इय जीवा वियाहिया। रूविणो चेवरूवी य, अजीवा दुविहावि य।।२४७।। (अणन्तकालमुक्कोसं, वासपुहत्तं जहन्नयं। आणयाईण कप्पाण, गोविज्जाणं तु अन्तरं।।२४८।। संखिज्जसागरुक्कोसं, वासपुहुत्तं जहन्नयं। अणुत्तराण य देवाणं, अन्तरं तु वियाहिया)।।२४६।। इय जीवमजीवे य, सोच्चा सद्दहिऊण य। सव्वनयाणमणुमए, रमेज्ज संजमे मुणी।।२५०।। तओ बहूणि वासाणि, सामण्णमणुपालिय। इमेण कम्मजोगेण, अप्पाणं संलिहे मुणी।।२५१।। बारसेव उ वासाइं, संलेहक्कोसिया भवे। संवच्छरमज्झिमिया, छम्मासा य जहन्निया।।२५२।। पढमे वासचउक्कम्मि, विगई-निज्जूहणं करे। बिईए वासचउक्कम्मि, विचित्तं तु तवं चरे।।२५३।। एगन्तरमायामं, कट्टु संवच्छरे तओ संवच्छरद्धं तु, नाइविगिद्धं तवं चरे।।२५४।। तओ संवच्छरद्धं तु, विगिष्टं तु तवं चरे। परिमियं चेव आयामं, तम्मि संवच्छरे करे।।२५५।। कोडीसहियमायामं, कट्टु संवच्छरे मुणी। मासद्धमासिएणं तु, आहारेण तवं चरे।।२५६।। कन्दप्पमाभिओगं च, किञ्चिसियं मोहमासुरुत्तं च। एयाउ दुग्गईओ, मरणम्मि विराहिया होन्ति।।२५७।। मिच्छादंसणरत्ता, सनियाणा हिंसगा। उ इय जे मरन्ति जीवा, तेसिं पुण दुल्लहा बोही।।२५८।। सम्मद्दंसणरत्ता, अनियाणा सुक्कलेसमागाढा। इय जे मरन्ति जीवा, तेसिं सुलहा भवे बोही।।२५६।। मिच्छादंसणरत्ता, सनियाणा कण्हलेसमोगाढा। इय जे मरन्ति जीवा, तेसिं पुण दुल्लहा बोही।।२६०।।

जिणवयणे अणुरत्ता, जिणवयणं जे करेन्ति भावेण। अमला असङ्किलिष्टा, ते होन्ति परित्तसंसारी।।२६१।। बालमरणाणि बहुसो, अकाममरणाणि चेव य बहूयाणि। मरिहन्ति ते वराया, जिणवयणं जे न जाणन्ति।।२६२।।

बहुआगमविन्नाणा, समाहिउप्पायगा य गुणगाही।
एएणं कारणेणं, अरिहा आलोयणं सोउं।।२६३।।
कन्दप्पकुकुयाइं तह, सीलसहाव-हासविगहाइं।
विम्हावेन्तो य परं, कन्दप्पं भावणं कुणइ।।२६४।।
मन्ताजोगं काउं, भूईकम्मं च जे पउंजन्ति।
साय रस इद्विहेउं, अभिओगं भावणं कुणइ।।२६५।।
नाणस्स केवलीणं, धम्मायरियस्स संघसाहूणं।
माई अवण्णवाई, किव्विसियं भावणं कुणई।।२६६।।
अणुबद्धरोसपसरो, तह य निमित्तम्मि होइ पडिसेवी।
एएहिं कारणेहिं, आसुरियं भावणं कुणइ।।२६७।।
सत्थगहणं विसभक्खणं च, जलणं च जलपवेसो य।
अणायारभण्डसेवी, जम्मणमरणाणिं बंधन्ति।।२६८।।

इय पाउकरे बुद्धे, नायए परिनिव्वुए। छत्तीसं उत्तरज्झाए, भवसिद्धीयसंवुडे।।त्तिबेमि।।२६६।।

।।जीवाजीवविभत्ती अज्झयणं समत्तं।।३६।। ।।इति उत्तराज्झयणं सुत्तं समत्तं।।



### ।।श्रीमद्देबवाचकक्षमाश्रमणनिर्मितं।।

# ।।श्री नन्दीसूत्रम्।।

जयइ जग जीव जोणी वियाणओ, जगगुरू जगाणंदो। जगणाहो जगबंधू, जयइ जगप्पियामहो भयवं।।१।। जयइ सुआणं पभवो, तित्थयराणं अपच्छिमो जयइ। जयइ गुरू-लोगाणं, जयइ महप्पा महावीरो।।२।। भद्दं सञ्च जगुज्जोयगस्स, भद्दं जिणस्स वीरस्स। सुरासुरनमंसियस्स, भहं धुयरयस्स।।३।। गुण भवण गहण सुय रयण भरिय, दंसण, विसुद्धरत्थागा। नगर! भद्दं ते, अखंड चारित्तपागाः।।४।। संजम-तव-तुंबारयस्स, नभो सम्मत्त-पारियल्लस्स। अप्पडिचक्कस्स जओ, होउ सया संघचक्कस्स।।१।। भद्दं सील पडागूसियस्स, तव-नियम-तुरय-जुत्तस्स। सघरहस्स भगवओ, सज्झायसुनंदिघोसस्स।।६।। कम्मरय-जलोह-विणिग्गयस्स, सुयरयण-दीहनालस्स। पंच-महळ्वय-थिरकन्नियस्स, गुणकेसरालस्स । । ७ । । सावग-जण महुअरि-परिवुडस्स, जिण-सूर-तेय वुद्धस्स। संघपउमस्स भहं. समण-गण-सहस्स-पत्तस्स।।८।। तव-संजम-मयलंछण, अकिरिय-राहुमुह-दुद्धरिस निच्चं। जय संघ-चंद! निम्मल-सम्मत्त बिसुद्ध-जोण्हागा।।६।। पर-तित्थिय-गह-पह-नासगस्स, तवतेय-दित्त-लेसस्स। नाणु-ज्जोयस्स जए, भद्दं दम-संघ-सूरस्स।।१०।। भदं धिइ-वेला-परिगयस्स, सज्झाय-जोग-मगरस्स। अक्खोहस्स भगवओ, संघ-समुद्दस्स हंदस्स।।१९।। सम्म-इंसण-वर-वइर-दढ-रूढ-गाढावगाढ-पेढस्स। धम्म वररयण - मंडिय - चामीयर - मेहलागस्स।।१२।।

निय-मूसिय-कणय सिलाय-लुज्जल-जलंत-चित्तकूडस्स। सुरभि-सील गंघुद्धुमायस्स।।१३।। नंदण-वण-मणहर जीवदया-सुंदर-कंद-रुद्दरिय-मुणिवर-मइंद-इन्नस्स। हेउ-सय धाउ-पगलंत-रयणदित्तोसहि-गुहस्स।।१४।। संवर-वर-जल-पग-लिय-उज्झर-पविराय-माणहारस्स। सावग - जण - प्पउर - रवंत - मोरं - नच्चंत - कुहरस्स।। १५।। विणय-नय-पवर-मुणिवर-फुरंत-विज्जुज्जलंत-सिहरस्स। विविह गुण-कप्प रुक्खग-फलभर-कुसुमाउल-वणस्स।।१६।। नाण-वर-रयण-दिप्पंत कंत-वेरुलिय-विमल-चूलस्स। संघ-महामंदर गिरिस्स।।१७।। विणय-पणओ गुण रयणुज्जल-कडयं सील-सुगन्धि-तव-मंडिउद्देसं। सुयबारसंगसिहरं संघ महामंदरं वंदे।।१८।। नगर रह चक्क पउमे चंदे सूरे समुद्द मेरुम्मि। उविमज्जइ सययं तं संघगुणायरं वंदे।।१६।। (वंदे) उसभं अजियं संभवमभिनंदण सुमइ सुप्पभ सुपासं। सिस पुष्फदंत सीयल सिज्जंसं वासुपुज्जं च।।२०।। विमल मणंत य धम्मं सन्तिं कुंथुं अरं च मल्लिं च। मुनिसुञ्वय-नमि नेमिं पासं तह वद्धमाणं च।।२१।। पढिमत्थ इंदभूई बीए पूण होइ अग्गिभूइति। तइए य वाउभूई तओ वियत्ते सुहम्मेय।।२२।। मंडिअ-मोरिय-पुत्ते अकंपिओ चेव अयल-भाया य। मेयज्जे य पहासे (य) गणहरा हुंति वीरस्स।।२३।। निव्वुई-पह-सासणयं जयइ सया सव्व-भाव-देसणयं। कु-समय-मय-नासणयं जिणिंदवर वीर-सासणयं।।२४।। सुहम्मं अग्गिवेसाणं, जंबुनामं च कासवं। पभवं कच्चायणं वंदे, वच्छं सिज्जंभवं तहा।।२५।। जसभद्दं तुंगिय वन्दे, संभूयं चेव माढरं। भद्दबाहुं च पाइन्नं, थूलभद्दं च गोयमं।।२६।।

एलावच्चसगोत्तं वंदामि महागिरिं सुहत्थिं च। ततो कोसियगोत्तं बहुलस्स सरिव्वयं बन्दे।।२७।। हारिय गुत्तं साइं च वंदिमो हारियं च सामज्जं। वन्दे कोसिय गोत्तं संडिल्लं अज्ज-जीयधरं।।२८।। तिसमुद्दखायिकत्तिं दीव-समुद्देसु गहिय पेयालं। अज्ज-समुद्दं अक्खुभिय-समुद्दगंभीरं।।२६।। भणगं करगं झरगं, पभावगं णाण-दसण-गुणाणं। अज्ज-मंगुं सुय-सागर पारगं धीरं।।३०।। वंदामि अज्ज-धम्मं तत्तो वंदे य भद्द-गुत्तं च। तत्तो य अज्ज वइरं तव-नियम-गुणेहिं वइर-समं।।३९।। वंदामि अज्ज-रक्खिय-खमणे रक्खिय-चरित्त-सब्बस्से। रयण-करंडग-भूओ अणुओगो रक्खिओ जेहिं।।३२।। नाणम्मि दंसणम्मि य तव-विणए णिच्च-काल-मुज्जुत्तं। अज्ज नंदिलखमणं सिरसा वन्दे पसन्नमणं।।३३।। वड्ढउ वायगवंसो जसवंसो अज्ज-नागहत्थीणं। वागरण-करण भंगिय कम्मपयडी-पहाणाणं।।३४।। जच्चंजण-धाउ-समप्पहाण मुद्दिय-कुवलय-निहाणं। वड्ढउ वायगवंसो रेवड-नक्खत्त नामाणं।।३५।। अयलपुरा णिक्खंते कालियसुय-आणुओगिए धीरे। **बं**भद्दीवगसीहे वायगपय-मुत्तमं पत्ते।।३६।। जेसिं इमो अणु-ओगो पयरइ अज्जावि अड्ढभरहम्मि। बहु-नयर-निग्गय-जसे ते वंदे खंदिलायरिए।।३७।। तत्तो हिमवन्त-महंत, विक्कमे धिइ-परक्कम-मणंते। सज्झाय-मणंतधरे हिमवंते वंदिमो सिरसा।।३८।। कालिय-सुय-अणु ओगस्स धारए धारए य पुव्वाणं। हिमवंत-खमासमणे वंदे णागज्जुणायरिये।।३६।। मिउमद्दव-संपन्ने आणुपुव्विं वायगत्तणं पत्ते। ओहसुय-समाचारे नागज्जुण-वायए वंदे।।४०।।

गोविंदाणं पि नमो अणुओगे विउल धारिणिं दाणं। णिच्चं खंति-दयाणं परुवणे दुल्लभिं-दाणं।।४९।। तत्तो य भूयदिन्नं निच्चं तव-संजमे अनिव्विण्णं! पंडिय-जण सम्माणं, वंदामो संजम विहिण्णुं।।४२।। वर-कणग-तविय-चंपग-विमउलवर-कमल-गब्भ-सरिवन्ने। भविय-जणहिययदइए, दयागुण-विसारए धीरे।।४३।।

अड्ढ भरहप्पहाणे बहुविह-सज्झाय-सुमुणिय-पहाणे। अणुओगिय-वर-वसभे नाइल-कुल-वंस-नंदिकरे।।४४।। जग भूयहिय-प्पगब्भे वंदेहं भूयदिन्न-मायरिए। सीसे नागज्जुण-रिसीणं।।४५।। भवभय-वुच्छेय-करे सुमुणिय निच्चा-निच्च, सुमुणिय-सुत्तत्थ-धारयं वन्दे। तत्थं लोहिच्चणामाणं।।४६।। सब्भावुब्भावणया अत्थ-महत्थक्खाणिं सुसमण-वक्खाण-कहण-निव्वाणिं। पयईए महुरवाणिं पयओ पणमामि दूसगणिं।।४७।। तव-नियम-सच्च संजम-विणयज्जव खंति मद्दवरयाणं। अणुओग जुगप्पहाणाणं।।४८।। सील-गुणगद्दियाणं सुकुमाल-कोमल-तले तेसिं पणमामि लक्खण पसत्थे। पावयणीणं पडिच्छयएहिं पणिवइए।।४६।। जे अन्ने भगवन्ते कालियसुय-अणु-ओगिए धीरे। ते पणमिऊण सिरसा नाणस्स परुवणं वोच्छं।।५०।। सेल-घण, कुडग, चालणि, परिपूणग, हंस, महिस, मेसे य। मसग, जलूग, बिराली, जाहग, गो. भेरी, आभीरी।।५१।। सा समासओ तिविहा पन्नत्ता, तंजहा-जाणिया, अजाणिया दुव्वियड्ढा जाणिया जहा---

खीरिमव जहा हंसा, जे घुट्टन्ति इह गुरुगुण सिमद्धा। दोसे य विवज्जंति तं जाणसु जाणियं परिसं।।५२।। अजाणिया जहा—

जा होइ पगइमहुरा मियछावय-सीह-कुक्कुडय-भूआ। रयणमिव असंठविया, अजगणिया सा भवे परिसा।।५३।। दुंब्वियड्ढा जहा—

न य कत्थइ निम्माओ न य पुच्छइ परिभवस्स दोसेणं। वितथिक्व वायपुण्णो फुट्टइ गामिल्लय-दुव्वियड्ढो।।५४।।

#### से किं तं नाणं?

सूत्र—१ नाणं पंञ्चिवहं पन्नतं, तंजहा-आभिणी, बोहियनाणं-सुयनाणं, ओहिनाणं, मणपज्जवनाणं, केवलनाणं।।

सूत्र—२ तं समासओ दुविहं पण्णतं, तंजहा-पच्चक्खं च परोक्खं च।।

सूत्र—३ से किं तं पच्चक्खं ? पच्चक्खं दुविहं पण्णत्तं, तंजहा-इंदियपच्चक्खं, नोइंदियपच्चक्खं च।।

सूत्र—४ से किं तं इंदिय पच्चक्खं? इंदियपच्चक्खं पञ्चिवहं पण्णत्तं, तंजहा-सोइंदियपच्चक्खं, चिक्खंदियपच्चक्खं, घाणिंदि-यपच्चक्खं, जिन्भिंदियपच्चक्खं, फासिंदिय पच्चक्खं, 'से तं इंदिय-पच्चक्खं'।।

सूत्र—५ से किं तं नोइंदियपच्चक्खं ? नो. तिविहं पण्णत्तं तंजहा-ओहिनाणपच्चक्खं, मणपज्जवनाणपच्चक्खं केवल-नाणपच्चक्खं।।

सूत्र—६ से किं तं ओहिनाण-पच्चक्खं? ओहिनाण-पच्चक्खं दुविहं पण्णत्तं, तंजहा भवपच्चइयं च खाओवसिमयं च।।

सूत्र—७ से किं तं भवपच्चइयं ? भवपच्चइयं दुण्हं, तंजहा-देवाण य, नेरइयाण य।।

सूत्र— से किं तं खाओवसिमयं ? खाओवसिमयं दुण्हं, तंजहा-मणुस्साण य पंचेन्दिय-तिरिक्ख-जोणियाण य को हेऊ खाओवसिमयं ? खाओवसिमयं तयावरणिज्जाणं कम्माणं उदिण्णाणं खण्णं अणुदिण्णाणं उवसमेणं ओहिनाणं समुप्पज्जइ।।

सत्र—६ अहवा गुणपडिवन्नस्स अणगारस्स ओहिनाणं समुप्पज्जइ तं समासओ छव्विहं पण्णत्तं, तंजहा-आणुगामियं, अणाणुगामियं, वड्ढमाणयं, हीयमाणयं, पडिवाइयं, अप्पडिवाइयं।।

सूत्र-१० से किं तं आणुगामियं-ओहिनाणं? आ. दुविहं-

पण्णतं, तंजहा-अंतगयं च, मज्झगयं च। से किं तं अंतगयं? अंतगयं तिविहं पण्णत्तं, तंजहा पुरओ अंतगयं, मग्गओ अंतगयं, पासओ अंतगयं। से किं तं पुरओ अंतगयं ? पुरओ अंतगयं से जहानामए केइ पुरिसे उक्कं वा चडुलियं वा अलायं वा मणिं वा पईवं वा, जोइं वा पुरओ काउं पणुल्लेमाणे श्गच्छेज्जा। 'से त्तं पुरओ अंतगय'। से किं तं मग्गओ अंतगयं ? मग्गओ अंतगयं-से जहानामए केइ पुरिसे उक्कं वा चडुलियं वा अकायं वा मणिं वा पईवं वा जोइं वा मग्गओ काउं अणुकड्ढेमाणे २ गच्छिज्जा। 'से त्तं मग्गओअंतगयं'। से किं तं पासओ अंतगयं ? पासओ अंतगयं-से जहानामए केइ पुरिसे उक्कं वा चडुलियं वा मणिं वा पईवं वा जोइं वा पासओ काउं परिकड्ढेमाणे श्गच्छिज्जा। 'से त्तं पासओ अंतगयं, से त्तं अंतगयं। से किं तं मज्झगयं? मज्झगयं-से जहानामए केइपुरिसे उक्कंवा चडुलियं वा, अलायंवा मणिंवा पईवंवा जोइंवा मत्थए काउं समुब्वहमाणे शाच्छिज्जा। 'सेत्तं मज्झगयं'। अंतगयस्स मज्झगयस्स य—को पइविसेसो? पुरओ असंखिज्जाणिवा अंतगएणंओहिनाणेणंपुरओचेवसंखिज्जाणि वा जोयणाइं जाणइ पासइ। मग्गओ अंतगएणं ओहिनाणेणं मग्गओ चेव संखिज्जाणि वा असंखिज्जाणि वा जोयणाई जाणइ पासइ। पासओ अंतगएणं (ओहिनाणेणं) पासओ चेव संखिज्जाणि वा असंखिज्जाणि वा जोयणाइं जाणइ पासइ। मज्झगएणं ओहिनाणेणं सव्वओ समंता संखिज्जाणि वा असंखिज्जाणि वा जोयणाइं जाणइ पासइ। 'से त्तं आणुगामियं-ओहिनाणं'।।

सूत्र—११ से किं तं अणाणुगामियं ओहिनाणं? अणाणुगामियं ओहिनाणं से जहानामए केइ पुरिसे एगं महतं जोइट्ढाणं काउं तस्सेव जोइट्ढाणस्स परिपेरंतेहिं परीपेरंतेहिं, परिघोलेमाणे २ तमेव जोइट्ढाणं पासइ, अन्तत्थ गए न जाणइ न पासइ, एवामेव अणाणुगामियं ओहिनाणं जत्थेव समुप्पज्जइ तत्थेव संखेज्जाणि वा असंखेज्जाणि वा संबंद्धाणि वा असंबद्धाणि वा जोयणाइं जाणइ पासइ; अन्तत्थ गए ण पासइ। 'से तं अणाणुगामियं ओहिनाणं'।।

सूत्र—१२ से किं तं वड्ढमाणयं ओहिनाणं? वड्ढ. पसत्थेसु अज्झवसायहाणेसु वट्टमाणस्स वट्ढमाण-चिरत्तस्स, विसुज्झ-माणस्स विसुज्झमाण-चिरत्तस्स, सव्वओ समंता ओहि वड्ढइ— जावइआ तिसमयाहारगस्स सुहूमस्स पणगजीवस्स। ओहीखित्तं जहन्नं तु।।५५।। जहन्ना सव्व-बहु-अगणि-जीबा निरंतरं जित्तयं भरिज्जंसु। परमोही सब्बदिसागं खेत्तनिहिद्रो।।५६।। अंगुलमावलियाणं भाग-मसंखिज्ज दोसु संखिज्जा। अंगुलमावलियंतो आवलिया अंगुल-पुहुत्तं।।५७।। हत्थिम्मि मुहुत्तंतो, दिवसंतो गाउयम्मि बोद्धव्वो। जोयण-दिवस-पुहुत्तं पक्खंतो पन्नवीसाओ।।५८।। भरहम्मि अद्धमासो, जम्बुद्दीवम्मि साहिओ मासो। वासं च मणुयलोए, वासपुहुत्तं च रुयगम्मि।।५६।। संखिज्जम्मि उ काले, दीवसमुद्दाऽवि हुंति संखिज्जा। कालिम्म असंखिज्जे, दीवसमुद्दा उ भइयव्वा।।६०।। काले चउन्ह बुद्धी, कालो भइयब्वु खित्तबुद्धीए। बुह्रीए दव्वपज्जव, भइयव्वा खित्तकाला उ।।६९।। सुहुमो य होइ कालो, तत्तो सुहुमयरं हवइ खित्तं। अंगुलसेढीमित्ते, ओसप्पिणिओ असंखिज्जा।।६२।।

### 'से त्तं बहुमाणयं ओहिनाणं'

सूत्र—१३ से किं तं हीयमाणयं-ओहिनाणं? हीयमाणयं-ओहीनाणं अप्पसत्थीहिं अज्झवसायट्ठाणेहिं वट्टमाणस्स वट्टमाणचिरत्तस्स संकिलिस्स-माणस्स संकिलिस्समाणचिरत्तस्स सव्वओ समन्ता ओही परिहायइ 'से त्तं हीयमाणयं-ओहिनाणं'।।

सूत्र—१४ से किं तं पडिवाइ ओहिनाणं? पडिवाइ ओहिनाणं जहण्णेणं अंगुलस्स असंखिज्ज-इभागं वा संखिज्ज-इभागं वा बालगं वा वालगं पहुत्तं वा लिक्खं वा लिक्ख-पुहुत्तं वा, जूयं वा, जूयपुहुत्तं वा, जवं वा जवपुहुत्तं वा, अंगुलं वा अंगुलपुहुत्तं वा, पायं वा पायपुहुत्तं वा विहित्थं वा विहित्थं वा, रयणिं वा रयणिपुहुत्तं वा, कुच्छिं वा कुच्छिपुहुत्तं वा, धणुं वा धणुपुहुत्तं वा, गाउअं वा गाउयपुहुत्तं वा, जो वा, जोयण पहुत्तं वा, जोयण सयं वा, जोयण सय पुहुत्तं वा, जो

सहस्सं वा जोयणसहस्सपुहुत्तं वा, जोयणलक्खं वा, जोयण-लक्खपुहुत्तं वा, जोयणकोडिं वा जोयणकोडि-पुहुत्तं वा, जोयणकोडाकोडिं वा जोयणकोडाकोडि-पुहुत्तं वा, जोअण-संखिज्जं वा जोअणसंखिज्ज पुहुत्तं वा जोअण असंखेज्जं वा जोअणअंखेज्जपुहृत्तं वा। उक्कोसेणं लोगं वा पासित्ता णं पडिवइज्जा। 'से तं पडिवाइ ओहिनाणं'।।

सूत्र—१५ से किं तं अपडिवाइ-ओहिनाणं? अपडिवाइ-ओहिनाणं जेणं अलोगस्स एगमवि आगासपएसं जाणइ पासइ, तेण परं अपडिवाइ ओहिनाणं। 'से त्तं अपडिवाइ ओहिनाणं'।।

सूत्र—१६ तं समासओ चडिव्वहं पण्णतं, तंजहा-दव्वओ, खित्तओ, कालओ, भावओ। तत्थ दव्वओ णं ओहिनाणी जहन्नेणं अणंताइ रुविदव्वाइं जाणइ पासइ, उक्कोसेणं सव्वाइं रूविदव्वाइं जाणइ पासइ। खित्तओ णं ओहिनाणी जहन्नेणं अंगुलस्स असंखिज्जइभागं जाणइ पासइ, उक्कोसेणं असंखिज्जइं अलोगे लोगप्पमाण-मित्ताइं खंडाइं जाणइ पासइ। कालओ णं ओहिनाणी जहन्नेणं आवित्याए असंखिज्जइभागं जाणइ पासइ, उक्कोसेणं असंखिज्जाओ उस्सप्पिणीओअवसप्पिणीओ अईय-मणागयं च कालं जाणइ पासइ। भावओ णं ओहिनाणी जहन्नेणं अणंते भावे जाणइ, पासइ उक्कोसेणिव अणंते भावे जाणइ पासइ। सव्व भावाण मणंत-भागं जाणइ पासइ।।

ओही भवपच्चइओ गुणपच्चइओ य वण्णिओ दुविहो। तस्स य बहू विगप्पा दब्वे खित्ते य काले य।।६३।। नेरइयदेवतित्थंकरा य, ओहिस्सऽबाहिरा हुंति। पासंति सब्वओ खलु, सेसादेसेण पासंति।।६४।।

## 'से त्तं ओहिनाणपच्चक्खं'।।

से किं तं मणपज्जवनाणं ? मणपज्जवनाणे णं भन्ते ! किं मणुस्साणं उप्पज्जइ अमणुस्साणं ? गोयमा ! मणुस्साणं नो अमणुस्साणं । जइ मणुस्साणं किं संमुच्छिममणुस्साणं गब्भवक्कंतिय मणुस्साणं ? गोयमा ! नो संमुच्छिममणुस्साणं गब्भवक्कंतियमणुसाणं उप्पज्जई । जइ गब्भवक्कंतियमणुस्साणं किं कम्मभूमिय गब्भ वक्कंतिय मणुस्साणं, अकम्मभूमिय गब्भ वक्कंतियमणुस्साणं, अन्तर दीवग गब्भवक्कंतिय मणुस्साणं ? गोयमा ! कम्मभूमिय गब्भवक्कंतिय मणुसाणं । अकम्मभूमिय गब्भवक्कंतिय मणुस्साणं। नो अन्तरदीवग गब्भ वक्कंतिय मणुसाणं। जइ कम्मभूमिय गब्भ वक्कंतिय मणुस्साणं, किं संखिज्ज वासाउय कम्मभूमिय गब्भ वक्कंतिय मणुस्साणं, असंखिज्ज कम्मभूमिय गब्भवक्कंतिय मणुस्साणं? वासाउय संखेज्जवासाउय कम्मभूमिय गब्भवक्कंतिय मणुस्साणं? गोयमा! संखेज्ज वासाउय कम्मभूमिय गब्भवक्कंतिय मणुस्साणं, नो असंखेज्ज वासाउय कम्मभूमिय गब्भवक्कंतिय मणुस्साणं। जइ संखेज्ज वासाउय कम्मभूमिय—गब्भवक्कंतिय मणुस्साणं, किं पज्जत्तग संखेज्जवासाउय कम्मभूमिय गब्भवक्कंतिय मणुसाणं, अपज्जत्तगसंखेज्ज वासाउय कम्मभूमिय गब्भ वक्कंतिय मणुसाणं? गोयमा! पज्जत्तग संखेज्ज वासाउय कम्मभूमिय गब्भवक्कंतिय मणुस्साणं, नो अपज्जत्तग संखेज्ज वासाउय कम्मभूमिय गब्भवक्कंतिय मणुस्साणं। जइ पज्जत्तग संखेज्ज वासाउय कम्मभूमिय गब्भवक्कंतिय मणुस्साणं, किं सम्मदिहि पज्जत्तग संखेज्ज वासाउँय कम्मभूमिय गब्भवक्कंतिय मणुस्साणं, मिच्छदिष्टि पज्जत्तग संखेज्जवासाउय कम्मभूमिय गब्भ वक्कंतिय मणुस्साणं, सम्मामिच्छदिद्धि पज्जत्तग संखेज्ज वासाउय कम्मभूमिय गब्भ वक्कंतिय मणुस्साणं ? गोयमा! सम्मद्दिष्टि पज्जत्तग संखेज्ज वासाउय कम्मभूमिय गब्भवक्कंतिय मणुस्साणं, नो मिच्छिद्दिष्टि पज्जत्तगि्दंखेज्ज वासाउय कम्मभूमिय गब्भवक्कंतिय मणुस्साणं, नो सम्मामिच्छिद्दिष्टि पज्जत्तग वासाउय कम्मभूमियगब्भवक्कंतिय मणुस्साणं, सम्मदिद्विपज्जत्तग संखेज्ज वासाउय कम्मभूमिय गब्भवक्कंतिय मणुस्साणं, किं संजय सम्मदिद्विपज्जत्तग संखेज्ज वासाउय कम्मभूमिय गब्भववकंतिय मणुस्साणं, असंजय सम्मद्दिष्टि पज्जत्तग संखेज्ज वासाउय कम्मभूमिय गब्भवक्कंतिय मणुस्साणं, संजया संजय सम्महिष्टि पज्जत्तग संखेज्ज वासाउय कम्मभूमिय गब्भवक्कंतिय मणुस्साणं? गोयमा! संजयसम्मदिष्टि पञ्जत्तग संखेज्ज वासाउय कम्मभूमिय गब्भवक्कंतिय मणुस्साणं, नो असंजय सम्मद्दिष्टि पज्जत्तग संखेज्ज वासाउय कम्मभूमिय गब्भवक्कंतिय मणुस्साणं, नो संजयासंजय सम्मद्दिष्टि पज्जत्तग संखेज्जवासाउय कम्मभूमिय गब्भवक्कंतिय मणुस्साणं, जड़ संजय सम्मद्दिष्टि पज्जतग संखेज्ज वासाउय कम्मभूमिय गटभ-वक्कंतिय मणुस्साणं, किं पमत्त संजय सम्मदिष्टि पज्जत्तग

कम्मभूमिय गब्भवक्कंतिय मणुस्साणं, अपमत्त सम्मिद्दिष्ठि पज्जत्तग संखेज्ज वासाउय कम्मभूमिय गब्भवक्कंतिय मणुस्साणं? गोयमा! अपमत्त संजय सम्मिद्दिष्ठि पज्जत्तग संखेज्ज वासाउय कम्मभूमिय गब्भवक्कंतिय मणुस्साणं, नो पमत्त संजय सम्मिद्दिष्ठि पज्जत्तग संखेज्ज वासाउय कम्मभूमिय गब्भवक्कंतिय मणुस्साणं, जइ अपमत्त संजय सम्मिद्दिष्ठि पज्जत्तग संखेज्ज वासाउय कम्मभूमिय गब्भवक्कंतिय मणुस्साणं किं इड्ढीपत्त अपमत्त संजय सम्मिद्दिष्ठ पज्जत्तग संखेज्ज वासाउय कम्मभूमिय गब्भवक्कंतिय मणुस्साणं, अणिड्ढीपत्त अपमत्त संजय सम्मिदिष्ठ पज्जत्तग संखेज्ज वासाउय कम्मभूमिय गब्भवक्कंतिय मणुस्साणं, अणिड्ढीपत्त अपमत्त संजय सम्मिदिष्ठ पज्जत्तग संखेज्ज वासाउय कम्मभूमिय गब्भवक्कंतिय मणुस्साणं, नो अणिद्धिपत्त अपमत्त संजय सम्मिदिष्ठ पज्जत्तग संखेज्ज वासाउय कम्मभूमिय गब्भवक्कंतिय मणुस्साणं, नो अणिद्धिपत्त अपमत्त संजय समिदिष्ठि पज्जत्तग संखेज्ज वासाउय कम्मभूमिय गब्भवक्कंतिय मणुस्साणं, नो अणिद्धिपत्त अपमत्त संजय समिदिष्ठि पज्जत्तग संखेज्ज वासाउय कम्मभूमिय गब्भवक्कंतिय मणुस्साणं, नो अणिद्धिपत्त अपमत्त संजय समिदिष्ठि पज्जत्तग संखेज्ज वासाउय कम्मभूमिय गब्भवक्कंतिय मणुस्साणं, नो अणिद्धिपत्त अपमत्त संजय समिदिष्ठि पज्जत्तग संखेज्ज वासाउय कम्मभूमिय गब्भवक्कंतिय मणुस्साणं, नो प्रणावक्कंतिय मणुस्साणं, मण पज्जवनाणं समुप्पज्जइ।।

सूत्र—१८ तं च दुविहं उप्पज्जइ तं जहा-उज्जुमई य, विउलमई य, तं समासओ चउव्विहं पन्नत्तं, तं जहा-दव्वओ, खित्तओ, कालओ, भावओ। तत्थ दव्वओ णं उज्जुमई अणंते अणंत-पएसिए खंधे जाणइ पासइ, तं चेब विउलमई अब्भहियतराए विउलतराए विसुद्धतराए वितिमिरतराए जाणइ पासइ। खित्तओ णं उज्जुमई य जहन्नेणं अंगुलस्स असंखेज्ज-इभागं उक्कोसेण अहे जाव इमोसे रयणप्पभाए पुढवीए उवरिमहेट्टिले खुडुग पयरे उड्ढ जाव जोइसस्स उवरिमतले, तिरियं जाव अन्तोमणुस्सखित्त अड्ढाइज्जेसु दीवसमुद्देसु पन्नरस्ससु कम्मभूमिसु तीसाए अकम्मभूमिसु छपन्नाए अन्तरदीवगेसु सन्निपंचिंदियाणं पज्जत्तयाणं मणोगए भावे जाणइ पासइ, तं चेव बिउलमई अड्ढाईज्जेहिमंगुलेहिं अब्भहियतरं विउलतरं विसुद्धतरं वितिमिरतरागं खेत्तं जाणइ पासइ। कालओ णं उज्जुमई जहन्नेणं पलिओवमस्स असंखिज्जइभागं उक्कोसेणावि पलिओवमस्स असंखिज्जयभागं अतीयमणागयं वा कालं जाणइ पासइ, तं चेव विउलमइ अब्भहियतरागं विउलतरागं विसुद्धतरागं वितिमिरतरागं जाणइ पासइ। भावओ णं उज्जुमई अणंते भावे जाणइ पासइ, सव्व भावाणं अणंतभागं जाणइ पासइ, तं चेव विउलमई अब्भहियतरागं विउलतरागं विसुद्धतरागं वितिमिरतरागं जाणइ पासड।

मणपज्जवनाणं पुण, जणमणपरिचिंतियत्थपागडणं। माणुसखित्तनिबद्धं, गुणपच्चइअं चरित्तवओ।।६५।।

#### 'से त्तं मणपज्जवनाणं'।।

सूत्र—१६ से किं तं केवलनाणं? केवलनाणं दुविहं पन्नत्तं, तंजहा-भवत्थकेवलनाणं च सिद्धकेवलनाणं च। से किं तं भवत्थकेवलनाणं? भवत्थकेवलनाणं दुविहं पण्णत्तं, तंजहा-सजोगिभवत्थकेवलनाणं च अजोगिभवत्थकेवलनाणं च। से किं तं सजोगिभवत्थकेवलनाणं? सजोगिभवत्थकेवलनाणं दुविहं पण्णत्तं, तं जहा पढमसमय सजोगि भवत्थ केवलनाणं च अपढम समय सजोगि भवत्थ केवलनाणं च, अहवा, चरम-समय सजोगि भवत्थ केवलनाणं च, से तं सजोगिभवत्थकेवलनाणं'। से किं तं अजोगि भवत्थ केवलनाणं? अजोगि भवत्थ केवलनाणं दुविहं पन्नत्तं, तंजहा पढमसमय अजोगि भवत्थ केवलनाणं च अहवा चरम समय अजोगि भवत्थ केवलनाणं च अहवा चरम समय अजोगि भवत्थ केवलनाणं च अपढमसमय अजोगि भवत्थ केवलनाणं च तं अहवा चरम समय अजोगि भवत्थ केवलनाणं च अपढमता समय अजोगि भवत्थ केवलनाणं च अपढमता समय अजोगि भवत्थ केवलनाणं च अपढमता समय अजोगि भवत्थ केवलनाणं च अवता चरम समय अजोगि भवत्थ केवलनाणं च, 'से तं अजोगिभवत्थकेवलनाणं, से तं भवत्थकेवलनाणं'।।

सूत्र—२० से किं तं सिद्धकेवलनाणं? सिद्धकेवलनाणं दुविहं पण्णत्तं, तंजहा अणंतरसिद्धकेवलनाणं च परंपरसिद्धकेवलनाणंच।।

सूत्र—२१ से किं तं अणंतरसिद्धकेवलनाणं? अणंतरसिद्ध-केवलनाणं पन्नरसिबहं पण्णत्तं, तंजहातित्थसिद्धा, अतित्थसिद्धा, तित्थयरसिद्धा, अतित्थयरसिद्धा, सयंबुद्धसिद्धा, पत्तेयबुद्धसिद्धा, बुद्धबोहियसिद्धा, इत्थिलिंगसिद्धा, पुरिसलिंगसिद्धा, नपुंसगलिंगसिद्धा, सिलंगसिद्धा, अन्नलिंगसिद्धा, गिहिलिंगसिद्धा, एगसिद्धा, अणेगसिद्धा, 'से तं अणंतरसिद्धकेवलनाणं'।।

सूत्र—२२ से किं तं परंपरिसद्धकेवलनाणं ? परंपरिसद्धकेवलनाणं अणेगिविहं पण्णत्तं, तंजहा अपढ़मसमयिसद्धा दुसमयिसद्धा, तिसमयिसद्धा, चउसमयिसद्धा, जाव दससमयिसद्धा, संखिज्जसमयिसद्धा, असंखिज्जसमयिसद्धा, अणंतसमयिसद्धा, 'से त्त परंपरिसद्धिकेवलनाणं, से त्तं सिद्धकेवलनाणं। तं समासओ चउिव्वहं

पण्णत्तं, तंजहा-दव्वओ, खित्तओ, कालओ, भावओ। तत्थ दव्वओ णं केवलनाणी सव्वदव्वाइं जाणइ पासइ। खित्तओ णं केवलनाणी सव्वं खित्तं जाणइ पासइ। कालओ णं केवलनाणी सव्व कालं जाणइ पासइ। भावओ णं केवलनाणी सव्वे भावे जाणइ पासइ।

अह सब्ब दब्ब परिणाम, भावविण्णित्त कारणमणंतं। सासय मप्पडिवाइ, एगविहं केवलं नाणं।।६६।। सूत्र—२३ केवलनाणेणऽत्थे, नाउं जे तत्थ पण्णवणजोगे। ते भासइ तित्थयरो, वइजोगसुयं हवइ सेसं।।६७।। 'से त्तं केवलनाणं, से त्तं नोइंदियपच्चक्खं, से त्तं पच्चक्खनाणं'।।

सूत्र—२४ से किं तं परोक्खनाणं? परोक्खनाणं दुविहं पन्नतं तंजहा—आभिणिबोहियनाणपरोक्खं च, सुयनाण परोक्खं च, जत्थ आभिणीबोहियनाणं, तत्थ सुयनाणं, जत्थ सुयनाणं तत्थाऽभिणिबोहियनाणं, दोऽवि एयाइं अण्णमण्णमणुगयाइं, तहवि पुण इत्थ आयिरया नाणत्तं पण्णवयंति अभिनिबुज्झइति आभिणिबोहियनाणं, सूणेइत्ति सुयं, मइपुळ्वं जेण सुयं, न मई सुयपुळ्विया।।

सूत्र—२५ अविसेसिया मई, मइनाणं च मइअन्नाणं च। विसेसिया सम्मद्दिहिस्स मई मइनाणं, मिच्छद्दिहिस्स मइ मइअन्नाणं। अविसेसियं सुयं सुयनाणं च सुयअन्नाणं च। विसेसियं सुयं सम्मद्दिहिस्स सुयं सुयनाणं, मिच्छद्दिहिस्स सुयं अन्नाणं।।

सूत्र—२६ से किं तं आभिणीबोहियनाणं? आभिणीबोहियनाणं दुविहं पण्णत्तं, तंजहा-सुयनिस्सियं च, अस्सुयनिस्सियं च। से किं तं असुयनिस्सियं? असुयनिस्सियं चउब्विहं पण्णत्तं, तंजहा—

उप्पत्तिया, वेणइया, कम्मया, परिणामिया। बुद्धी चउव्विहा वुत्ता, पंचमा नोवलक्भइ।।६८।। पुव्व मदिष्ट मस्सुय भवे इय तक्खण विसुद्ध गहियत्था। अव्वाहयफलजोगा, बुद्धी उप्पत्तिया नाम।।६६।। भरह, सिल, मिंढ कुक्कुड, तिल, वालुय, हिल्थ, अगढ, वणसंडे,। पायस, अइया, पत्ते, खाडहिला, पंच पिअरो य।।७०।। भरहसिल, पणिय, रुक्खे, खुडुग, पड, सरड, काय उच्चारे। गय, घयण, गोल, खंभे, खुडुग, मग्गि त्थि, पइ, पुत्ते।।७१।। महुसित्थ, मुद्दि, अंके य, नाणए, भिक्खु, चेडगनिहाणे,। सिक्खा य, अत्थसत्थे, इच्छा य महं, सयसहस्से।।७२।।

भरिनत्थरणसमत्था, तिवग्गसुत्तत्थगहियपेयाला। उभओ लोगफलवई, विणयसमुत्था हवइ बुद्धी।।७३।। निमित्ते अत्थसत्थे य, लेहे, गणिए य, कूव, अस्से य। गद्दभ, लक्खण, गंठी, अगए, रडिए य, गणिया य,।।७४।। सीआ साडी दीहं च तणं, अवसव्वयं च कुंचस्स। निव्वोदए य गोणे, घोडगपडणं च रुक्खाओ,।।७५।। उवओगदिइसारा, कम्मपसंगपरिघोलणविसाला। साहक्कारफलवई, कम्मसमुत्था हवइ बुद्धी।।७६।। हेरण्णिए, करिसए, कोलिय डोबे य, मुत्ति, घय पवए,। तुन्नाए, वड्ढइय, पूयइ, घट, चित्तकारे य।।७७।। अणुमाणहेउदिद्वंतसाहिया, वयविवागपरिणामा। हियनिस्सेयसफलवइ, बुद्धी परिणामिया नाम।।७८।। अभए, सिट्टि, कुमारे, देवी, उदिओदए, हवइ राया,। साहू य नंदिसेणे, धणदत्ते, सावग अमन्चे,।।७६।। खमए, अमन्चपुत्ते, चाणक्के, चेव थूलभद्दे य,। नासिक्कसुंदरिनंदे, वड़रे, परिणामिया बुद्धी।। ८०।। चलणाहण, आमंडे, मणी य, सप्पे य, खिंग, थूभिंदे। परिणामियबुद्धीए, एवमाइ उदाहरणा।। ५१।।

से किं तं सुयनिस्सियं? सुयनिस्सियं चउब्विहं पण्णत्तं, तंजहा-उग्गहे, ईहा, अवाओ, धारणा।।

सूत्र—२७ से किं तं उग्गहे ? उग्गहे दुविहे पण्णत्ते तंजहा-अत्थुग्गहे य वंजणुग्गहे य।।

सूत्र—२८ से किं तं वंजणुग्गहे ? वंजणुग्गहे ? चउळ्विहे पण्णत्ते, तंजहा सोइंदिय वंजणुग्गहे, घाणिंदियवंजणुग्गहे जिट्भिं दियवंजणुग्गहे फासिंदियवंजणुग्गहे । 'से त्तं वंजणुग्गहे' । । पण्णत्तं, तंजहा-दव्वओ, खित्तओ, कालओ, भावओ। तत्थ दव्वओ णं केवलनाणी सव्बदव्वाइं जाणइ पासइ। खित्तओ णं केवलनाणी सव्वं खित्तं जाणइ पासइ। कालओ णं केवलनाणी सव्व कालं जाणइ पासइ। भावओ णं केवलनाणी सव्वे भावे जाणइ पासइ।

अह सव्व दव्व परिणाम, भावविण्णत्ति कारणमणंतं। सासय मप्पडिवाइ, एगविहं केवलं नाणं।।६६।। सूत्र—२३ केवलनाणेणऽत्थे, नाउं जे तत्थ पण्णवणजोगे। ते भासइ तित्थयरो, वइजोगसुयं हवइ सेसं।।६७।।

'से त्तं केवलनाणं, से त्तं नोइंदियपच्चक्खं, से त्तं पच्चक्खनाणं'।।

सूत्र—२४ से किं तं परोक्खनाणं? परोक्खनाणं दुविहं पन्नतं तंजहा—आभिणिबोहियनाणपरोक्खं च, सुयनाण परोक्खं च, जत्थ आभिणीबोहियनाणं, तत्थ सुयनाणं, जत्थ सुयनाणं तत्थाऽभिणिबोहियनाणं, दोऽवि एयाइं अण्णमण्णमणुगयाइं, तहवि पुण इत्थ आयिरया नाणत्तं पण्णवयंति अभिनिबुज्झइति आभिणिबोहियनाणं, सूणेइत्ति सुयं, मइपुव्वं जेण सुयं, न मई सुयपुव्विया।

सूत्र—२५ अविसेसिया मई, मइनाणं च मइअन्नाणं च। विसेसिया सम्मिद्दिहिस्स मई मइनाणं, मिच्छिद्दिहिस्स मइ मइअन्नाणं। अविसेसियं सुयं सुयनाणं च सुयअन्नाणं च। विसेसियं सुयं सम्मिद्दिहिस्स सुयं सुयनाणं, मिच्छिद्दिहिस्स सुयं अन्नाणं।।

सूत्र—२६ से किं तं आभिणीबोहियनाणं? आभिणीबोहियनाणं दुविहं पण्णत्तं, तंजहा-सुयनिस्सियं च, अस्सुयनिस्सियं च। से किं तं असुयनिस्सियं? असुयनिस्सियं चउळ्विहं पण्णत्तं, तं जहा—

उप्पत्तिया, वेणइया, कम्मया, परिणामिया। बुद्धी चउव्विहा वुत्ता, पंचमा नोवलब्भइ।।६८।। पुळ्व मदिष्ठ मस्सुय भवे इय तक्खण विसुद्ध गहियत्था। अञ्वाहयफलजोगा, बुद्धी उप्पत्तिया नाम।।६६।। भरह, सिल, मिंढ कुक्कुड, तिल, वालुय, हत्थि, अगढ, वणसंडे,। पायस, अइया, पत्ते, खाडहिला, पंच पिअरो य।।७०।। भरहिसल, पणिय, रुक्खे, खुडुग, पड, सरड, काय उच्चारे। गय, घयण, गोल, खंभे, खुडुग, मग्गि त्थि, पइ, पुत्ते।।७९।। महुसित्थ, मुद्दि, अंके य, नाणए, भिक्खु, चेडगनिहाणे,। सिक्खा य, अत्थसत्थे, इच्छा य महं, सयसहस्से।।७२।।

भरिनत्थरणसमत्था, तिवग्गसुत्तत्थगहियपेयाला। उभओ लोगफलवई, विणयसमुत्था हवइ बुद्धी।।७३।। निमित्ते अत्थसत्थे य, लेहे, गणिए य, कूव, अस्से य। गद्दभ, लक्खण, गंठी, अगए, रडिए य, गणिया य,।।७४।। सीआ साडी दीहं च तणं, अवसव्वयं च कुंचस्स। निव्वोदए य गोणे, घोडगपडणं च रुक्खाओ,।।७५।। उवओगदिद्वसारा, कम्मपसंगपरिघोलणविसाला। साहक्कारफलवई, कम्मसमुत्था हवइ बुद्धी।।७६।। हेरण्णिए, करिसए, कोलिय डोबे य, मुत्ति, घय पवए,। तुन्नाए, वङ्ढइय, पूयइ, घट, चित्तकारे यं।।७७।। अणुमाणहेउदिद्वंतसाहिया, वयविवागपरिणामा। हियनिस्सेयसफलवइ, बुद्धी परिणामिया नाम।।७८।। अभए, सिट्टि, कुमारे, देवी, उदिओदए, हवइ राया,। साह् य नंदिसेणे, धणदत्ते, सावग अमन्चे,।।७६।। खमए, अमन्चपुत्ते, चाणक्के, चेव थूलभद्दे य,। नासिक्कसुंदरिनंदे, वड़रे, परिणामिया बुद्धी।। ८०।। चलणाहण, आमंडे, मणी य, सप्पे य, खिगा, थुभिंदे। परिणामियबुद्धीए, एवमाइ उदाहरणा।। ५१।।

से किं तं सुयनिस्सियं? सुयनिस्सियं चउळ्विहं पण्णत्तं, तंजहा-उग्गहे, ईहा, अवाओ, धारणा।।

सूत्र—२७ से किं तं उग्गहे ? उग्गहे दुविहे पण्णत्ते तंजहा-अत्थुग्गहे य वंजणुग्गहे य।।

सूत्र—२८ से किं तं वंजणुग्गहे ? वंजणुग्गहे ? चउव्विहे पण्णत्ते, तंजहा सोइंदिय वंजणुग्गहे, घाणिंदियवंजणुग्गहे जिन्भिं दियवंजणुग्गहे फासिंदियवंजणुग्गहे । 'से त्तं वंजणुग्गहे' । । सूत्र—२६ से किं तं अत्थुग्गहे ? अत्थुग्गहे छिव्विहे पण्णत्ते तंजहा-इंदियअत्थुग्गहे, चिक्खंदिय अत्थुग्गहे, घाणिंदियअत्थुग्गहे, ब्भिंदियअत्थुग्गहे, फासिंदियअत्थुग्गहे, नोइंदिय-अत्थुग्गहे।।

सूत्र—३० तस्स णं इमे एगठ्ठिया नाणाघोसा नाणाबंजणा पंच मधिज्जा भवंति, तंजहा-ओगेण्हणया, उवधारणया सवया, इलंबणया, मेहा। 'से त्तं उग्गहे'।।

सूत्र—३१ से किं तं ईहा? ईहा छिळिहा पण्णत्तो तंजहा-इंदियईहा, चिक्खंदियईहा, घाणिंदियईहा, जिन्भिंदियईहा, सिंदियईहा, नोइंदियईहा, तीसेणं इमे एगडिया नाणाघोसा णावंजणा पंच नामधिज्जा भवंति, तंजहा आभोगणया, मग्गणया, सिणया, चिंता, वीमंसा। 'से तं ईहा'।।

सूत्र—३२ से किं तं अवाए ? अवाए छव्विहे पण्णत्ते, तंजहा इंदियअवाए, चक्खिंदिय अवाए, घाणिंदिय अवाए, ब्भिंदियअवाए, फार्सिदिय अवाए, नोइंदिय अवाए, तस्स णं इमे हिया नाणाघोसा नाणावंजणा पंच नामधिज्जा भवन्ति, तंजहा-।उद्दणया, पच्चाउद्दणया, अवाए, बुद्धी, विण्णाणे। 'से त्तं अवाए'।।

सूत्र—३३ से किं तं धारणा ? धारणा छिव्वहा पण्णत्ता, तंजहा— इंदियधारणा, चिक्खंदियधारणा, घाणिंदियधारणा क्मिंदियधारणा, फासिंदियधारणा, नोइंदियधारणा। तीसेणं इमे छिया नाणाघोसा नाणावंजणा पंच नामधिज्जा भवंति तंजहा-धरणा, रणा, ठवणा, पइछा, कोडे, 'से त्तं धारणा'।

सूत्र—३४, उग्गहे इक्कसमइए, अंतोमुहुत्तिया ईहा, अंतोमुहुत्तिए वाए, धारणा संखेज्जं वा कालं असंखेज्जं वा कालं।

सूत्र—३५, एवं अठ्ठावीसइविहस्स आभिणिबोहियनाणस्स जणुगहस्सपरूवणं करिस्सामि पडिबोहगविद्वंतेण मल्लगविद्वं तेण य। किं तं पडिबोहगदिठ्ठंतेणं ? पडिबोहगदिठ्ठंतेणं से जहानामए केइ पुरिसे चि पुरिसं सुत्तं पडिबोहिज्जा, अमुगा अमुगत्ति, तत्थ चोयगे पन्नवयं वं वयासी किं एगसमयपविठ्ठा पुग्गलागहणमागच्छंति ? समयपविद्वापुग्गलागहणमागच्छंति ? जाव दससमयपविठ्ठा पुग्गला हणमागच्छंति ? संखिजसमय-पविठ्ठापुग्गला गहणमागच्छंति ? असंखिज्ज समयपविद्वा पुग्गला गहणमागच्छंति? एवं वयंतं चोयगं पण्णवए एवं वयासी-नो एगसमयपविद्वा पुग्गला गहणमागच्छंति नो दुसमयपविद्वा पुग्गला गहणमागच्छंति जाव नो दससमयपविद्वा पुग्गला-ज्ञ गहणमागच्छंति, नो संखिज्जसमयपविद्वा पुग्गला गहणमागच्छंति, पुग्गला गहणमागच्छंति, असंखिज्जसमयपविद्वा पडिबोहगदिष्ठंतेणं'। जे किं तं मल्लगदिङ्ठतेणं? मलगदिङ्ठंतेण जहानामए केइ पुरिसे आवागसीसाओ मल्लगं गहाय तत्थेगं उदगबिंदु पक्खेविज्जा, से नहे, अण्णेऽवि पक्खित्ते सेऽविनहे, एवं पक्खिप्पमाणेसु पक्खिप्पमाणेसु होही से उदगविंद्, जे णं तं मल्लगं रावेहिइत्ति; होही से उदगबिंद, जे णं तंसि मल्लगंसि ठाहिति; होही से उदगबिंदू जे णं तं मल्लगं भरिहिति; होही से उदगबिंदू, जे णं तं मल्लगं पवाहेहिति; एवामेव पक्खिप्पमाणेहिं पक्खिप्पमाणेहिं अणंतेहिं पुग्गलेहिं जाहे तं वंजणं पूरियं होइ, ताहेहुंति करेइ, नो चेव णं जाणइ के एस सदाइ? तओईहं पविसड़, तओ जाणइ, अमुगे एस सद्दाड़, तओ अवायं पविसड़, तओ से उवगयं हवइ, तओ-धारणं पविसइ, तओणं धारइ संखिज्जं वा कालं, असंखिज्जं वा कालं। से जहानामए केइ पुरिसे अव्वत्तं सद्दं सुणिज्जा, तेणं सद्दोत्ति उग्गहिए, नो चेव णं जाणइ के वेस सद्दाइ; तओ ईहं पविसइ, तओ जाणइ अमुगे एस सद्दे, तओ अवायं पविसइ, तओ से उवगयं हवइ; तओ धारणं पविसइ, तओ णं धारेइ संखेज्जं वा कालं असंखेज्जं वा कालं। से जहानामए केइ पुरिसे अब्वत्तं रूवं पासिज्जा तेणं रूवेत्ति उग्गहिए, नो चेव णं जाणइ के वेस रूवितः; तओ ईहं पविसइ, तओ जाणइ-अमुगे एस रूवे, तओ अवायं पविसइ, तओ से उवगयं हवइ, तओ धारणं पविसइ, तओ णं धारेइ संखेज्जं वा कालं, असंखेज्जं वा कालं। से जहानामए केइपुरिसे अब्वत्तं गंधं अग्वाइज्जा तेणं गंधित उग्गहिए, नो चेव णं जाणइ के वेस गंधेत्ति; तओ ईहं पविसइ, तओ जाणइ अमुगे एस गृंधे, तओ अवायं पविसइ, तओ से उबगयं हवइ; तओ धारणं पविसइ, तओ णं धारेइ संखेज्जं वा, कालं असंखेज्जं वा कालं। से जहानामए केई पुरिसे अब्वत्तं रसं आसाइज्जा तेणं रसोत्ति उग्गहिए, नो चेव णं जाणइ के वेस रसेत्ति; तओ ईहं पविसइ, तओ जाणइ-अमुगे एस रसे, तओ अवायं परिसइ, तओ से उवगयं हवइ; तओ धारणं पविसइ, तओ णं धारेइ संखिज्जं वा कालं असंखिज्जं वा कालं। से जहानामए केइ पुरिसे अव्वत्तं फासं पडिसंवेइज्जा, तेणं फासेत्ति उग्गहिए, नो चेव णं

जाणड़ के वेस फासओति; तओ ईहं पिवसड़ तओ जाणड़ अमुगे एस फासे, तओ अवायं पिवसड़, तओ से उवगयं हवड़, तओ धारणं पिवसड़, तओ णं धारेड़ संखेज्जं वा कालं, असंखेज्ज वा कालं। से जहानामए केड़ पुरिसे अव्वत्तं सुमिणं पासिज्जा तेणं सुमिणेत्ति उग्गहिए; नो चेव णं जाणड़ के वेस सुमिणेत्ति, तओ ईहं पिवसड़, तओ जाणड़ अमुगे एस सुमिणे तओअवायं पिवसड़, तओ से उवगय हवड़, तओ धारणं पिवसड़, तओ णं धारेड़ संखेज्जं वा कालं, असंखेज्जं वा कालं।

#### 'से तं मल्लगदिइंतेणं'

सूत्र—३६ तं समासओ चडिव्वहं पण्णतं, तजहा दव्वओ, खित्तओ, कालओ, भावओ। तत्थ दव्वओ णं अभिणिबोहि-यनाणी आएसेणं सव्वाइं जाणइ, न पासइ। खेत्तओ णं आभिणिबोहियनाणी आएसेणं सव्वं खेत्तं जाणइ, न पासइ। कालओ णं आभिणिबोहियनाणी आएसेणं सव्वं कालं जाणइ, न पासइ। भावओ णं अभिणिबोहियनाणी आएसेणं सव्वं भावे जाणइ, न पासइ।

उग्गह ईहाऽवाओ य, घारणा एव हुति चत्तारि।
आभिणिबोहिय-नाणस्स भेयवत्थू समासेण।। दर।।
अत्थाणं उग्गहणिम्म, उग्गहो तह वियालणे ईहा।
ववसायिम्म अवाओ, धरणं पुण धारणं बिंति।। दर।।
उग्गह इक्कं समयं, ईहावाया मुहुत्तमद्धं तु।
कालमसंखं, संखं च धारणा होइ नायव्वा।। दर।।
पुट्टं सुणेइ सद्दं, रूवं पुण पासइ अपुट्टं तु।
गंधं रसं च फासं च, बद्धपुट्टं वियागरे।। दर्र।।
भासासमसेढीओ सद्दं, जं सुणेइ मीसियं सुणइ।
वीसेढी पुण सद्दं, सुणेइ नियमा पराघाए।। द६।।
ईहा अपोह वीमंसा, मग्गणा य गवेसणा।
सन्ना सर्ड मर्ड पन्ना, सव्वं आभिणिबोहियं।। द०।।

'से त्तं आभिणिबोहियनाणपरोक्खं, (से त्तं मइनाणं)'।।

सूत्र—३७ से किं तं सुयनाणपरोक्खं ? सुयनाणपरोक्खं चोद्दसविहं पण्णत्तं तंजहा-भक्खरसुयं, अणक्खरसुयं सण्णिसुयं असण्णिसुयं, सम्मसुयं, मिच्छासुयं, साइयं, अणाइयं, सपज्जवसीयं, अपज्जवसियं गमियं, अगमियं, अंगपविद्वं अणंगपविद्वं,।।

सूत्र—३६ से किं तं अक्खरसुयं? अक्खरसुयं तिविहं पण्णत्तं तंजहा-सन्तक्खरं, वंजणक्खरं, लिद्धअक्खरं। से किं तं सन्तक्खरं? सन्तक्खरं अक्खरस्स संठाणागिई, से त्तं सन्तक्खरं'। से किं तं वंजणक्खरं? वंजणक्खरं अक्खरस्स वंजणाभिलावो, 'से तं वंजणक्खरं'। से किं तं लिद्धअक्खरं? लिद्धअक्खरं अक्खरलिद्धयस्सलिद्धअक्खरंसमुप्पजइतंजहा-सोइंदिय-लिद्ध-अक्खरं, चिक्खंदिय लिद्धअक्खरं, घाणिंदिय-लिद्धअक्खरं, रसणिंदिय-लिद्धअक्खरं, फासिंदिय-लिद्धअक्खरं, नोइंदिय-लिद्धअक्खरं, से तं लिद्धअक्खरं, से तं अणक्खरसुयं? अणक्खरसुयं अणेगविहं पण्णत्तं, तंजहा—

जससियं नीससियं, निच्छूढं खासियं च छीयं च। निस्सिंघियमणुसारं, अणक्खरं छेलियाईयं।। ८८।।

## 'से त अणक्खरसुय'।।

सूत्र—३६ से किं तं सण्णिसुयं? सण्णिसुयं तिविहं पण्णत्तं, तंजहा-कालिओवएसेणं, हेऊवएसेणं, दिष्टिवाओवएसेणं से किं तं कालिओवएसेणं? कालिओवएसेणं जस्स णं अत्थि ईहा, अवोहो, मग्गणा, गवेसणा, चिंत्ता, वीमंसा, से णं सण्णीति लब्भइ, जस्स णं नित्थि ईहा, अबोहो, मग्गणा, गवेसणा, चिंता, वीमंसा सेणं असण्णीति लब्भइ, 'से तं कालिओवएसेणं'। से किं तं हेऊवएसेणं? हेऊवएसेणं जस्सणं अत्थि अभिसंधारण पुळ्या करणसत्तो से णं सण्णीति लब्भइ। जस्स णं नित्थि अभिसंधारणपुळ्या करणसत्ती से णं असण्णीति लब्भइ, 'से तं हेउवएसेणं'। से किं तं दिष्टिवाओवएसेणं? दिष्टिवाओवएसेणं सण्णिसुयस्स खओवसमेणं सण्णी लब्भइ, असण्णिसुयस्स खओवसमेणं असण्णी लब्भइ, 'से त्तं दिष्टिवाओवएसेणं, से तं सिण्णसुयं से तं असण्णिसुयं।'

सूत्र—४० से किं त्तं सम्मसुयं? सम्मसुयं जं इमं अरिहंतेहिं भगवंतेहिं उप्पण्णनाणदंसणधरेहिं तेलुक्किनिरिक्खियमहियपृड्एिहं तीयपडुप्पण्णमणागयजाणएिहं सव्वण्णूहिं सव्वदिरसीिहं पणीयं दुवालसंगं गणिपिडगं, तंजहा-आयारो, सूयगडो, ठाणं, समवायो, विवाहपण्णत्ती, नायाधम्मकहाओ, उवासगदसाओ, अंतगडदसाओ, अणुत्तरोववाइयदसाओ, पण्हावागरणाइं, विवागसुयं, दिद्विवाओ, इच्चेयं दुवालसंगं गणिपिडगं चोद्दसपुव्विस्स सम्मसुयं, अभिण्णदसपुविस्स सम्मसुयं, तेण परं भिण्णेसु भयणा, 'से त्तं सम्मसुयं'।।

सूत्र-४१ से किं तं मिच्छासुयं ? मिच्छासुयं जं इमं अण्णाणिएहिं मिच्छादिहिएहिं सच्छंदबुद्धिमइविग्गप्पियं, तंजहा-भारहं, रामायणं, भीमासुरुक्खं, कोडिल्लयं, सगडभिद्दयाओ, खोड (घोडग), मुहं, कप्पासियं, नागसुहुमं, कणगसत्तरी, वइसेसियं, बुद्धवयणं, तेरासियं, काविलियं, लोगाययं, सिहतंतं, माढरं, पुराणं, वागरणं, भागवयं, पायंजली, पुस्सदेवयं, लेहं, गणियं, सउणरुयं, नाडयाइं, अहवा बावत्तरिकलाओ, चत्तारि य वेया संगोवंगा, एयाई मिच्छादिहिस्स मिन्छत्तपरिग्गहियाइं मिन्छासुयं, एयाइं चेव सम्मदिद्विस्स सम्मत्तपरिग्गहियाइं सम्मसुयं। अहवा मिच्छ-दिहिस्सवि एयाइं चेव सम्मसुयं, कम्हा? सम्मत्तहेउत्तणओ जम्हा ते मिच्छदिष्टिया तेहिं चेव समएहिं चोइया समाणा केइ सपक्खदिहिओ चयंति, 'से त्तं मिच्छासुयं'।

सूत्र-४२ से किं तं साइयं सपज्जवसियं, अणाइयं, अपज्जवसियं च ? इच्चेइयं दुवालसंगं गणिपिडग वुच्छित्तिनयद्वयाए साइयं सपज्जवसियं, अवुच्छित्तिनयहयाए अणाइयं अपज्जवसियं, तं समासओ चउव्विहं पण्णत्तं, तंजहा-दव्वओ, खित्तओ, कालओ, भावओ। तत्थ दव्वओणं सम्मसुयं एगं पुरिसं पडुच्च साइयं सपज्जवसियं, बहवे पुरिसे य पडुच्च अणाइयं अपज्जवसियं, खेत्तओ णं पंच भरहाइं पंचेरवयाइं पडुच्च साइयं सपज्जवसियं, पंच महाविदेहाइं पडुच्च अणाइयं अपज्जवसियं, कालओ णं उस्सप्पिणिं ओसप्पिणिं च पडुच्च साइयं, सपज्जवसियं, नो उस्सप्पिणिं नो ओसप्पिणिं च पडुच्च अणाइयं अपज्जवसियं, भावओ णं जे जया जिणपन्नता भावा आघविज्जंति, पण्णविज्जंति, परूविज्जंति, दंसिज्जंति, निदंसिज्जंति, उवदंसिज्जंति, तया ते भावे पडुच्च साइयं सपज्जवसियं खाओवसमियं पुण भावं पडुच्च अणाइयं अपज्जवसियं, अहवा भवसिद्धियस्स सुयं साइयं सपज्जवसियं च, अभवसिद्धियस्स सुयं अणाइयं अपज्जवसियं (च), सव्वागासवएसग्गं सव्वागासपएसेहिं,

अणंत-गुणियं पज्जवक्खरं निष्फज्जइ, सब्वजीवाणं पि य णं अक्खरस्स अणंतभागो, निच्चुग्घाडियो। जइ पुण सोऽवि आवरिज्जा तेण जीवो अजीवत्तं पाविज्जा—सुट्ठुवि मेहसमुदए, होइ पभा चंदसूराणं 'से त्तं साइयं सपज्जवसियं, से तं अणाइयं अपज्जवसियं'।।

सूत्र—४३ से किं तं गमियं? गमियं दिद्विवाओ, से किं तं अगमियं ? अगमियं कालियं, सुयं, 'से त्तं गमियं, से त्तं अगमियं'। अहवा तं समासओ दुविहं पण्णत्तं, तंजहा-अंगपविद्वं, अंगबाहिरं च। से किं तं अंगबाहिरं? अंगबाहिरं दुविहं पण्णत्तं, तंजहा-आवस्सयं च, आवस्सयवइरित्तं च। से किं तं आवस्सयं? आवस्सयं छिव्विहं पण्णत्तं, तंजहा-सामाइयं, चउवीसत्थओ, वंदणयं, पडिक्कमणं, काउस्सग्गो, पच्चक्खाणं; 'से त्तं आवस्सयं'। से किं तं आवस्सयवइरित्तं? आवस्सयवइरित्तं दुविहं पण्णत्तं, तं जहा-कालियं च उक्कालियं च। से किं तं उक्कालियं? उक्कालियं, अणेगविहं पण्णत्तं, तंजहा-दसवेयालियं, कप्पियाकप्पियं, चुल्लकप्पसुयं, महाकप्पसुयं, उववाइयं, रायपसेणियं, जीवाभिगमो, पण्णवणा, महापण्णवणा, पमायप्पमायं, नंदी, अणुओगदाराइं, देविंदत्थओ, तंदुलवेयालियं, चंदाविज्जयं, सूरपण्णत्ती, पोरिसिमण्डलं, मण्डलपवेसो, विज्जाचरणविणिच्छओ, गणिविज्जा, झाणविभत्ती, मरणविभत्ती, आयविसोही, वीयरागसुयं, संलेहणा सूर्यं, विहारकप्पो, चरणविही, आउरपच्चक्खाणं, महापच्चक्खाणं, एवमाइ; 'से त्तं उक्कालियं'। से किं तं कालियं? कालियं अणेगविहं पण्णत्तं, तंजहा-उत्तरज्झयणाइं, दसाओ, कप्पो, ववहारो, निसीहं, महानिसीहं, इसिभासियाइं, जम्बूदीवपन्नत्ती, दीवसागरपन्नत्ती, चंदपन्नत्ती, खुड्डिया-विमाणपविभत्ती, महल्लिया-विमाणपविभत्ती, अंगचूलिया, वग्गचूलिया, विवाहचूलिया, अरुणोववाए, वरुणोववाए, गरुलोववाए, धरणोववाए, वेसमणोववाए, वेलंधरोववाए, देविंदोववाए, अहाणसुयं, समुद्राणसुयं, नागपरियावलियाओ, निरयावलियाओ, कप्पियाओ, कप्पवडंसियाओ, पुप्फियाओ, पुष्फचूलियाओ, वण्हीदसाओ (आसीविसभावणाणं, दिडिविसभावणाणं, सुमिणभावणाणं, महासुमिणभावणाणं, तेयग्गिनिसग्गाणं,) एवमाङ्याइं चउरासीइं पइन्नगसहस्साइं भगवओ अरहओ उसहसामिस्स आइतित्थयरस्स, तहासंखिज्जाई पइन्नर सह

मिज्झिमगाणं जिणवराणं, चोद्दसपइन्नलगसहस्साइं भगवओ वद्धमाणसामिस्स, अहवा जस्स जित्तया सीसा उप्पत्तियाए, वेणइयाए, कम्मयाए, पारिणाभियाए, चउव्विहाए बुद्धीए उववेया, तस्स तित्तयाइं पइण्णगसहस्साइं, पत्तेयबुद्धावि तित्तया चेव। 'से त्तं कालियं, से त्तं आवस्सयवइरित्तं, से तं अणंगपविद्वं'।।

सूत्र—४४ से किं तं अंगपिवहं ? अंगपिवहं दुवालसिवहं पण्णत्तं, तंजहा-आयारो, सूयगडो, ठाणं, समवाओ, विवाहपन्नत्ती, नायाधम्मकहाओ, उवासगदसाओ, अंतगडदसाओ, अणुत्तरोववाइयदसाओ, पण्हावागरणाइं, विवागसुयं, दिद्विवाओ।।

सूत्र—४५ से किं तं आयारे? आयारे णं समणाणं निग्गंथाणं आयार गोयर विणय वेणइय सिक्खा भासा अभासा चरण करण जायामायावित्तीओ आघविज्जंति, से समासओ पंचिवहे पण्णत्ते तंजहा-नाणायारे, दंसणायारे, चिरत्तायारे, तवायारे, वीरियायारे, आयारे णं पिरत्ता वायणा, संखेज्जा अणुओगदारा, संखिज्जा वेढा, संखेज्जा सिलोगा, संखिज्जाओ निज्जुत्तीओ, संखिज्जाओ, संगहणीओ, संखिज्जाओ पिडवत्तीओ। से णं अंगष्ट्रयाए पढमे अंगे, दो सुयक्खंधा, पणवीसं अज्झयणा, पंचासीइ उद्देसणकाला, पंचासीइ समुद्देसणकाला, अद्वारस पयसहस्साइं पयग्गेणं, संखिज्जा अक्खरा, अणंता गमा, अणंता पज्जवा, पिरत्ता तसा, अणंता थावरा, सासयकड निबद्ध निकाइया जिणपण्णत्ता भावा आघविज्जंति, पन्नविज्जंति, परुविज्जंति, दंसिज्जंति, निदंसिज्जंति, उवदंसिज्जंति, से एवं आया एवं नाया, एवं विण्णाया, एवं चरण करण परूवणा आघविज्जइ 'से तं आयारे' (१)।।

सूत्र—४६ से किं तं सूयगडे ? सूयगडे णं लोए सूइज्जइ, अलोए सूइज्जइ, लोयालोए सूइज्जइ, जीवा सूइज्जंति, अजीबा सूइज्जंति, जीवाऽजीवा सूइज्जंति, ससमए सूइज्जइ, परसमए सूइज्जइ, ससमय परसमए सूइज्जइ, सूयगडे णं असीयस्स किरियावाइसयस्स, चउरासीइए अकिरियावाईणं, सत्तद्वीए अण्णाणियवाईणं बत्तीसाए वेणइयवाईणं, तिण्हं ते सद्वाणं पासं डियसयाणं वूहं किच्चा ससमए ठाविज्जइ, सूयगडे णं परित्ता वायणा, संखिज्जा, अणुओगदारा, संखेज्जा वेढा संखेज्जा सिलोगा, संखिज्जाओ निज्जुत्तीओ, संखिज्जाओ, संगहणीओ,

संखिज्जाओ पडिवत्तीओ, से णं अंगद्दयाए विइए अंगे, दो सुयक्खंधा, तेवीसं अज्झयणा, तित्तीसं उद्देसणकाला, तित्तीसं समुद्देसणकाला, छत्तीसं पयसहस्साइं पयग्गेणं, संखिज्जा अक्खरा, अणंता गमा, अणंता पज्जवा, पिरत्ता तसा, अणंता धावरा, सासय कड निबद्ध निकाइया जिणपण्णता भावा आघविज्जंति, पन्नविज्जंति, परुविज्जंति, दंसिज्जंति, निदंसिज्जंति, उवदंसिज्जंति, से एवं आया, एवं नाया एवं विण्णाया, एवं चरणकरणपरूवणा आघविज्जइ, से त्तं सूयगडे (२)।।

सूत्र—४७ से किं तं ठाणे ? ठाणे णं जीवा ठाविज्जंति, अजीवा ठाविज्जंति, जीवाजीवा ठाविज्जंति, ससमए ठाविज्जइ, परसमए ठाविज्जइ, ससमय परसमए ठाविज्जइ, लोए ठाविज्जइ, अलोए ठाविज्जइ, लोयालोए ठाविज्जइ। ठाणे णं टंका, कूडा, सेला, सिहरिणो, पन्भारा, कुंडाइं, गुहाओ, आगरा, दहा, नईओ, आघविज्जंति। (ठाणे णं एगाइयाए एगुत्तरियाए वृद्धीए दसष्ठाणगविविद्धियाणं भावाणं परूवणा आघविज्जइ।) ठाणे णं परित्ता वायणा, संखेज्जा अणुओगदारा, संखेज्जा वेढा, संखेज्जा सिलोगा, संखेज्जाओ निज्जुत्तीओ, संखेज्जाओ संगहणीओ, संखेज्जाओ पडिवत्तीओ, से णं अंगड्डयाए तइए अंगे, एगे सुयक्खधे, दसअज्झयणा, एगवीसं उद्देसणकाला, एगवीसं समुद्देसणकाला, बावत्तरि पयसहस्सा पयग्गेणं, संखेज्जा अक्खरा, अणंता गमा, अणंता पज्जवा, परित्ता तसा, अणंता थावरा, सासय कड निबद्ध निकाइया जिणपन्नत्ता भावा आघविज्जंति, पन्नविज्जंति परूविज्जंति, दंसिज्जंति, निदंसिज्जंति, उवदंसिज्जंति। से एवं आया, एवं नाया, एवं विण्णाया, पवं चरणकरणपरूवणा आघविज्जइ, 'से तं ठाणे' (३)।।

सूत्र—४६ से किं तं समवाए? समवाए णं जीवा समासिज्जंति, अजीवा समासिज्जंति, जीवाजीवा समासिज्जंति, ससमए समासिज्जइ, परसमए समासिज्जइ, ससमयपरसमए समासिज्जइ, लोए समासिज्जइ, अलोए समासिज्जइ, लोयालोए समासिज्जइ। समवाए णं एगाइयाणं एगुत्तरियाणं ठाणसय-बिविद्धयाणं भावाणं परुवणा आघविज्जइ; दुवालसिविहस्स य गणिपिडगस्स पल्लवग्गो समासिज्जइ, समवायस्स णं पिरत्तावायणा, संखिज्जा अणुओगदारा, संखिज्जा वेढा, संखिज्जा सिलोगा, संखिज्जाओ, निज्जुत्तिओ, संखिज्जाओं संगहणीओ,

संखिज्जाओ, पडिवत्तीओ, से णं अंगड्ठयाए चउत्थे अंगे, एगे सुयक्खंधे, एगे अज्झयणे, एगे उद्देसणकाले, एगे समुद्देसणकाले, एगे चोयाले सयसहस्से पयग्गेणं; संखेज्जा अक्खरा, अणंता गमा, अणंता पज्जवा, परित्ता तसा, अणंता थावरा, सासय-कडिनबद्ध निकाइया जिणपण्णत्ता भावा आघविज्जंति, पन्नविज्जंति, परूविज्जंति, दंसिज्जंति, निदंसिज्जंति, उवदंसिज्जंति, से एवं आया, एवं नाया, एवं विण्णाया, एवं चरणकरणपरूवणा आघविज्जइ। 'से तं समावाए' (४)।।

सूत्र—४६ से किं तं विवाहे ? विवाहे णं जीवा विआहिज्जंति, अजीवा विआहिज्जंति, जीवाजीवा विआहिज्जंति, ससमए विआहिज्जंति, परसमए विआहिज्जंति, ससमए-परसमए विआहिज्जंति, लोए विआहिज्जंति, अलोए विआहिज्जंति, लोयालोए विआहिज्जंति, लोवाहस्स णं परित्ता वायणा, संखिज्जा अणुओगदारा, संखिज्जा वेढा, संखिज्जा सिलोगा, संखिज्जाओ निज्जु त्तीओ, संखिज्जाओ संगहणीओ, संखिज्जाओ पडिवत्तीओ, से णं अंगद्वयाए पंचमे अंगे, एगे सूयक्खंधे, एगे साइरेगे अज्झयणसए, दस उद्देसगसहस्साइं दस समुदेसगसहस्साइं, छत्तीसं वागरणसहस्साइं, दो लक्खा, अद्वासीइं पयसहस्साइं पयग्गेणं, संखिज्जा अक्खरा अणंता गमा, अणंता पज्जवा, परित्ता तसा, अणंता थावरा, सासय-कड-निबद्ध निकाइया जिणपन्नता भावा, आघविज्जंति, पन्नविज्जंति, पर्लवज्जंति, दंसिज्जंति, निदंसिज्जंति, उवदंसिज्जंति, से एवं आया, एवं नाया, एवं विण्णाया, एवं-चरण-करण-परूवणा आघविज्जइ, 'से त्तं विवाहे' (१)।।

सूत्र—५० से किं तं नायाधम्मकहाओ ? नायाधम्मकहासु णं नायाणं नगराइं, उज्जाणाइं, चेइयाइं, वणसंडाइं, समोसरणाइं रायाणो, अम्मापियरो, धम्मायिरया, धम्मकहाओ, इहलोइय-परलोइया इद्धिविसेसा, भोगपिरच्चाया, पव्वज्जाओ, पिरआया, सुयपिरगहा, तवोवहाणाइं, संलेहणाओ, भत्तपच्चक्खाणाइं, पाओवगमणाइं, देवलोगगमणाइं, सुकुलपच्चायाईओ, पुणबोहिलाभा, अंतकिरियाओ य आघविज्जंति, दस धम्मकहाणं वग्गा, तत्थ णं एगमेगाए धम्मकहाए पंच-पंच-अक्खाइयासयाइं, एगमेगाए अक्खाइयाए पंच-पंच-उवक्खाइया सयाइं एगमेगाए उवक्खाइयाए पंच-पंच-अक्खाइय-

डबक्डाइयासयाई एवामेव सपुक्वावरेणं अद्युद्धाओं कहाणगकोहीओं ह्वेंटिति समक्खायं। नायाधम्मकहाणं परित्ता वायणा संखिज्जा अनुकोगदात, संखिज्जा वेढा, संखिज्जा सिलोगा, संखिज्जाओं दिन्दुत्तीओं संखिज्जाओं संगहणीओं, संखिज्जाओं, पिडवत्तीओं। से णं अंग्ह्यार छहे अंगे, दो सुयक्खंधा, एगूणवीसं अञ्चयणा, एगूणवीसं उद्देस्तकाला, एगूणवीसं समुद्देसणकाला, संखेज्जाइं पयसहस्साइं पयगोगं, संखेज्जा अक्खरा, अणंता गमा, अणंता पज्जवा, परित्ता तसा अणंता धावरा, सासय-कड-निबद्ध-निकाइया जिणपण्णत्ता भावा आधिवज्जंति पण्णविज्जंति पर्कविज्जंति दंसिज्जंति निदंसिज्जंति उवदंसिज्जंति, से एवं आया, एवं नाया, एवं विण्णाया, एवं चरणकरणपरूवणा आधिवज्जइ, 'से तं नायाधम्मकहाओं (६) ।।

स्त्र—५१ से किं तं उवासगदसाओ? उवासगदसासु णं समणोवासयाणं नगराइं, उज्जाणाइं, चेइयाइं, वणसंडाइं, समोसरणाइं. रायाणो, अम्मापियरो, धम्मायरिया, धम्मकहाओ इहलोइयपरलोइया इड्डिविसेसा, भोगपरिच्चाया, पव्वज्जाओ, परिआगा, सुयपरिग्गहा, तवोवहाणाइं, सील व्वय-गुण-वेरमण-पच्चक्खाण पोसहोववास-पडिवज्जणया, पडिमाओ, उवसग्गा, संलेहणाओ, भत्तपच्चक्खाणाइं, पाओवगमणाइं, देवलोगगमणाइं सुकुलपच्चायाईओ, पुणबोहिलाभा, अंतिकरियाओ आघविज्जंति; उवासगदसाणं परित्ता वायणा, संखेज्जा अणुओगदारा, संखेज्जा वेढा, संखेज्जा सिलोगा, संखेज्जाओ निज्जुत्तीओ संखेज्जाओ संगहणीओ, संखेज्जाओ पडिवत्तीओ। से णं अंगद्वयाए सत्तमे अंगे एगे सुयक्खंधे, दस अज्झयणा, दस उद्गेसणकाला. दस समुद्देसणकाला, संखेज्जा पयसहस्सा पयगोणं, संखेज्जा अवस्वरा. अणंतागमा, अणंता पञ्जवा, परित्ता तसा, अणंता धावस. सासगः सङ्हर निबद्ध निकाइया जिणपण्णत्ता भावा आपविज्जीते पन्नविज्जीते परूविज्जंति दंसिज्जंति, निदंसिज्जंति, उवदंशिज्जंति, से एवं अस्मा, एवं नाया, एवं विन्नाया, एवं चरणकरणपरूषणा आधिकनः, से पं उवासगदसाओ।।७।।

सूत्र—५२ से किं तं अंतगडदसाओं । शंतगदसमस् भं शंतगद निमासः, उज्जाणाइं, चेड्याइं, वणसंदाहे, समीतस्मार्थे सर्वे अम्मापियरो, धम्मायरिया, धम्मास्ताओं, श्रातीहरणाय

इहिविसेसा, भोगपरिच्चाया, पव्वज्जाओ परिआया, सुयपरिग्गहा, तवोवहाणाइं, संलेहणाओ, भत्तपच्चक्खाणाइं, पाओ-वगमणाइं, अंतिकिरियाओ, आधिवज्जंति; अंतगडदसासु णं परित्ता वायणा, संखिज्जा अणुओगदारा, संखेज्जा वेढा संखेज्जा सिलोगा, संखेज्जाओ निज्जुत्तीओ संखेज्जाओ संगहणीओ, संखेज्जाओ पडिवत्तीओ, से णं अंगडयाए अडमे अंगे, एगे सुयक्खंधे, अड वग्गा अड उद्देसणकाला, अड समुद्देसणकाला, संखेज्जा पयसहस्सा पयग्गेणं, संखेज्जा अक्खरा, अणंता गमा, अणंता पज्जवा, परित्ता तसा, अणंता थावरा, सासय-कड-निबद्ध निकाइवा जिणपण्णत्ता भावा आधिवज्जंति, पन्नविज्जंति पर्कविज्जंति, दंसिज्जंति निदंसिज्जंति, उवदंसिज्जंति, से एवं आया, एवं नाया, एवं विन्नाया, एवं चरणकरणपरूवणा आधिवज्जइ; 'से तं अंतगडदसाओ' (८)।।

सूत्र-५३ से किं तं अणुत्तरोववाइयदसाओ ? अणुत्तरोववाइदसासु णं अणुत्तरोववाइणं नगराइं। उज्जाणाइं, चेइयाइं, वणसंडाइं, समोसरणाइं, रायाणो अम्मापियरो, धम्मायरिया, धम्मकहाओ, इहलोइयपरलोइया इह्विविसेसा, भोगपरिच्चागा, पव्वज्जओ, परिआगा, सुयपरिग्गहा, तवोवहाणाइं पडिमाओ, उवसग्गा, संलेहणाओ, भत्तपच्चक्खाणाइं, पाओवगमणाइं अणुत्तरोववाइ उववत्ति, सुकुलपच्चायाईओ, पुणबोहिलाभा, अंतिकिरियाओ, आघविज्जंति अणुत्तरोववाइयदसासु णं परित्ता वायणा, संखेज्जा अणुओगदारा, संखेज्जा वेढा, संखेज्जा सिलोगा, संखेज्जाओ संगहणीओ, संखेज्जाओ पडिवत्तीओ, से णं अंगद्वयाए नबमे अंगे एगे सुयक्खंधे, तिन्नि वग्गा, तिन्नि उद्देसणकाला, तिन्नि समुद्देसणकाला, संखेज्जाइं पयसहस्साइं पयगोणं संखेज्जा अक्खरा, अणंता गमा, अणंता पज्जवा, परित्ता तवा, अणंत थावरा, सासय कडनिबद्ध निकाइया जिणपण्णत्ता भावा आघाविज्जंति, पण्णविज्जंति, परूविज्जंति, दंसिज्जंति निदंसिज्जंति, उवदंसिज्जंति, से एवं आया, एवं नाया, एवं विण्णाया, एवं चरणकरणपरूवणा आघविज्जइ। 'से त्तं अणुत्तरोववाइयदसाओ' (६)।।

सूत्र—५४ से किं तं पण्हावागरणाइं? पण्हावागरणेसु णं अट्ठुत्तरं पिसणसयं, अट्ठुत्तरं अपिसणसयं अट्ठुत्तरं पिसणापिसणसयं; तंजहा— अंगुद्वपिसण्णाइं, वाहुपिसणाइं, अद्दाग पिसणाइं, अन्नेवि विचित्ता विज्जाइसया, नागसुवण्णेहिंसद्धिं दिव्वा संवाया आघविज्जंति, पण्हावागरणाणं परित्ता वायणा संखेज्जा अणुओगदारा संखेज्जावेदा, संखेज्जा सिलोगा, संखेज्जाओ निज्जुत्तीओ, संखेज्जाओ संगहणीओ, संखेज्जाओ पडिवत्तीओ; से णं अंगठ्ठयाए दसमे अंगे एगे सुयक्खंधे, पणयालीसं अज्झयणा पणयालीसं उद्देसणकाला, पणयालीसं समुद्देसणकाला, संखेज्जाइं पयसहस्साइं पयग्गेणं; संखेज्जा अक्खरा, अणंता गमा, अणंता पज्जवा, परित्ता तसा, अणंता थावरा, सासय कड निबद्ध निकाइया जिणपण्णत्ता भावा आघविज्जंति, पण्णविज्जंति, पर्लवज्जंति, दंसिज्जंति, निदंसिज्जंति, उवदंसिज्जंति; से एवं आया, एवं नाया, एवं विण्णाया, एवं चरणकरणपरूवणा आघविज्जइ; 'से तं पण्हावागरणाइं' (१०)।।

सूत्र—५५ से किं तं विवागसुयं? विवागसुए णं सुकडदुक्कडाणं कम्माणं फलविवागे आघविज्जइ, तत्थ णं दस दुहविवागा। से किं तं दुह विवागा ? दुह विवागेसु णं दुह विवागाणं नगराइं, उज्जाणाइं, वणसंडाइं, चेइयाइं, समोसरणाइं, रायाणो, अम्मापियरो, धम्मायरिया, धम्मकहाओ, इहलोइय-परलोइया इद्विविसेसा निरयगमणाइं, संसारभवपवंचा, दुहपरंपराओ, दुकुलपच्चायाईओ, दुल्लहवोहियत्तं, आघविज्जइ; 'से तंं दुहविवागा'। से किं तं सुहविवागा? सुहविवागेसु णं सुहविवागाणं नगराइं, उज्जाणाइं, वणसडाइं, चेइयाइं, समीसरणाइं, रायाणो, अम्मापियरो, धम्मायरिया, धम्मकहाओ, इहलोइय पर लोइया इह्विविसेसा, भोगपरिच्चागा, पव्वज्जाओ, परियागा, सुयपरिग्गहा, तवोवहाणाइं, संलेहणाओ, भत्तएच्चक्खाणाइं, पाओवगमणाइं, देवलोगगमणाइं, सुहपरंपराओ, सुकुलपच्चायाईओ, पुणबोहिलाभा, अंतकिरियाओ आघविज्जंति; विवागसुयस्स णं परित्ता वायणा, संखेज्जा अणुओगदारा, संखेज्जा वेढा, संखेज्जा सिलोगा, संखेज्जाओ निज्जुत्तिओ, संखिज्जाओ संगहणीओ, संखिज्जाओ पडिवत्तीओ। से णं अंगद्वयाए इक्कारसमे अंगे, दो सुयक्खंधा, वीस अज्झयणा, वीसं उद्देसणकाला, वीसं समुद्देसणकाला, संखिज्जाइं पयसहस्साइं पयग्गेणं, संखेज्जा अक्खरा, अणंता गमा, अणंता पज्जवा, परित्ता तसा, अणंता थावरा, सासय कड निवद्ध निकाइया जिणपण्णता भावा आघविज्जंति. पन्नविज्जंति, परूविज्जंति, दंसिज्जंति, निदंसिज्जंति, उवदंस्सिज्जंति,

इहिविसेसा, भोगपरिच्चाया, पव्वज्जाओ परिआया, सुयपरिग्गहा, तवोवहाणाइं, संलेहणाओ, भत्तपच्चक्खाणाइं, पाओ-वगमणाइं, अंतिकिरियाओ, आघिविज्जंति; अंतगडदसासु णं परित्ता वायणा, संखिज्जा अणुओगदारा, संखेज्जा वेढा संखेज्जा सिलोगा, संखेज्जाओ निज्जुत्तीओ संखेज्जाओ संगहणीओ, संखेज्जाओ पडिवत्तीओ, से णं अंगड्याए अड्टमे अंगे, एगे सुयक्खंधे, अट्ट वग्गा अट्ट उद्देसणकाला, अट्ट समुद्देसणकाला, संखेज्जा पयसहस्सा पयग्गेणं, संखेज्जा अक्खरा, अणंता गमा, अणंता पज्जवा, परित्ता तसा, अणंता थावरा, सासय-कड-निबद्ध निकाइवा जिणपण्णत्ता भावा आघविज्जंति, पन्नविज्जंति पर्कविज्जंति, दंसिज्जंति निदंसिज्जंति, उवदंसिज्जंति, से एवं आया, एवं नाया, एवं विन्नाया, एवं चरणकरणपरूवणा आघविज्जइ; 'से त्तं अंतगडदसाओ' (८)।।

सूत्र-५३ से किं तं अणुत्तरोववाइयदसाओ ? अणुत्तरोववाइदसासु णं अणुत्तरोववाइणं नगराइं। उज्जाणाइं, चेइयाइं, वणसंडाइं, समोसरणाइं, रायाणो अम्मापियरो, धम्मायरिया, धम्मकहाओ, इहलोइयपरलोइया इह्विविसेसा, भोगपरिच्चागा, पव्वज्जओ, परिआगा, सुयपरिग्गहा, तवोवहाणाइं पडिमाओ, उवसग्गा, संलेहणाओ, भत्तपच्चक्खाणाइं, पाओवगमणाइं अणुत्तरोववाइ उववत्ति, सुकुलपच्चायाईओ, पुणबोहिलाभा, अंतिकिरियाओ, आघविज्जंति अणुत्तरोववाइयदसासु णं परित्ता वायणा, संखेज्जा अणुओगदारा, संखेज्जा वेढा, संखेज्जा सिलोगा, संखेज्जाओ संगहणीओ, संखेज्जाओ पडिवत्तीओ, से णं अंगठ्ठयाए नबमे अंगे एगे सुयक्खंधे, तिन्नि वग्गा, तिन्नि उद्देसणकाला, तिन्नि समुद्देसणकाला, संखेज्जाइं पयसहस्साइं पयगोणं संखेज्जा अक्खरा, अणंता गमा, अणंता पज्जवा, परित्ता तवा, अणंत थावरा, सासय कडनिबद्ध निकाइया जिणपण्णत्ता भावा आघाविज्जंति, पण्णविज्जंति, परूविज्जंति, दंसिज्जंति निदंसिज्जंति, उवदंसिज्जंति, से एवं आया, एवं नाया, एवं विण्णाया, एवं चरणकरणपरूवणा आघविज्जइ। 'से त्तं अणुत्तरोववाइयदसाओ' (६)।।

सूत्र—५४ से किं तं पण्हावागरणाइं? पण्हावागरणेसु णं अट्ठुत्तरं पिसणासयं, अट्ठुत्तरं अपिसणसयं अट्ठुत्तरं पिसणापिसणसयं; तंजहा— अंगुडपिसण्णाइं, वाहुपिसणाइं, अद्दाग पिसणाइं, अन्नेवि विचित्ता विज्जाइसया, नागसुवण्णेहिंसद्धिं दिव्वा संवाया आघविज्जंति, पण्हावागरणाणं परित्ता वायणा संखेज्जा अणुओगदारा संखेज्जावेदा, संखेज्जा सिलोगा, संखेज्जाओ निज्जुत्तीओ, संखेज्जाओ संगहणीओ, संखेज्जाओ पडिवत्तीओ; से णं अंगष्ट्रयाए दसमे अंगे एगे सुयक्खंधे, पणयालीसं अज्झयणा पणयालीसं उद्देसणकाला, पणयालीसं समुद्देसणकाला, संखेज्जाइं पयसहस्साइं पयग्गेणं; संखेज्जा अक्खरा, अणंता गमा, अणंता पज्जवा, परित्ता तसा, अणंता थावरा, सासय कड निबद्ध निकाइया जिणपण्णत्ता भावा आघविज्जंति, पण्णविज्जंति, परूविज्जंति, दंसिज्जंति, निदंसिज्जंति, उवदंसिज्जंति; से एवं आया, एवं नाया, एवं विण्णाया, एवं चरणकरणपरूवणा आघविज्जइ; 'से तं पण्हावागरणाइं' (१०)।।

सूत्र—५५ से किं तं विवागसुयं? विवागसुए णं सुकडदुक्कडाणं कम्माणं फलविवागे आघविज्जइ, तत्थ णं दस दुहविवागा। से किं तं दुह विवागा ? दुह विवागेसु णं दुह विवागाणं नगराइं, उज्जाणाइं, वणसंडाइं, चेइयाइं, समोसरणाइं, रायाणो, अम्मापियरो, धम्मायरिया, धम्मकहाओ, इहलोइय-परलोइया इद्विविसेसा निरयगमणाइं, संसारभवपवंचा, दुहपरंपराओ, दुकुलपच्चायाईओ, दुल्लहवोहियत्तं, आघविज्जइ; 'से तंं दुहविवागा'। से किं त्तं सुहविवागां? सुहविवागेसु णं सुहविवागाणं नगराइं, उज्जाणाइं, वणसडाइं, चेइयाइं, समोसरणाइं, रायाणो, अम्मापियरो, धम्मायरिया, धम्मकहाओ, इहलोइय पर लोइया इह्विविसेसा, भोगपरिच्चागा, पव्वज्जाओ, परियागा, सुयपरिग्गहा, तवोवहाणाइं, संलेहणाओ, भत्तएच्चक्खाणाइं, पाओवगमणाइं, देवलोगगमणाइं, सुहपरंपराओ, सुकुलपच्चायाईओ, पुणबोहिलाभा, अंतिकरियाओ आघविज्जंति; विवागसुयस्स णं परित्ता वायणा, संखेज्जा अणुओगदारा, संखेज्जा वेढा, संखेज्जा सिलोगा, संखेज्जाओ निज्जुत्तिओ, संखिज्जाओ संगहणीओ, संखिज्जाओ पडिवत्तीओ। से णं अंगड्डयाए इक्कारसमे अंगे, दो सुयक्खंधा, वीस अज्झयणा, वीसं उद्देसणकाला, वीसं समुद्देसणकाला, संखिज्जाइं पयसहस्साइं पयग्गेणं, संखेज्जा अक्खरा, अणंता गमा, अणंता पज्जवा, परित्ता तसा, अणंता थावरा, सासय कड निबद्ध निकाइया जिणपण्णत्ता भावा आघविज्जंति, पन्नविज्जंति, परूविज्जंति, दंसिज्जंति, निदंसिज्जंति, उवदंस्सिज्जंति,

से एवं आया, एवं नाया, एवं विन्नाया, एवं चरणकरणपरूवणा आघविज्जइ, 'से त्तं विवागसुयं (११)।।

सूत्र—५६ से किं तं दिहिवाए ? दिहिवाए णं सव्वभाव-परूवणा आघिवज्जइ, से समासओ पंचिवहे पण्णत्ते, तंजहा-पिरकम्मे, सुत्ताइं, पुव्र्वगए, अणुओगे चूिलया। से किं तं पिरकम्मे ? पिरकम्मे सत्तिविहे पण्णत्ते, तंजहा-सिद्धसेणिया पिरकम्मे, मणुस्स सेणिया पिरकम्मे, पुडसेणिया पिरकम्मे, ओगाढसेणिया पिरकम्मे, उवसंपज्जणसेणिया पिरकम्मे, विष्पजहणसेणिया पिरकम्मे, चुयाचुय सेणिया पिरकम्ख। से किं तं सिद्धसेणिया पिरकम्मे ? सिद्धसेणिया पिरकम्मे चउद्दस्तिविहे पण्णत्ते, तंजहा माउगापयाइं, एगड्डियपयाइं, अष्ठ पयाइं, पाढोआगासपयाइं, केउभूयं, रासिबद्धं, एगगुणं, दुगुणं, तिगुणं, केउभूयं, पिरकम्मे (१)। से किं तं मणुस्ससेणिया पिरकम्मे ? मणुस्स सेणिया पिरकम्मे चउद्दस्तिविहे पण्णत्ते, तंजहा-माउगापयाइं, एगड्डियपयाइं, अड्डपयाइं, अड्डपयाइं, पाढोआगा सपयाइं, केउभूयं, रासिबद्धं, एगगुणं, दुगुणं, तिगुणं, केउभूयं, पिडग्गहो, संसारपिडग्गहो, नंदावत्तं, मणुस्सावत्तं, 'से त्तं मणुस्ससेणिया पिरकम्मे चउद्दस्तिवेहे पण्णत्ते, तंजहा-माउगापयाइं, एगणुणं, दुगुणं, तिगुणं, केउभूयं, पिडग्गहो, संसारपिडग्गहो, नंदावत्तं, मणुस्सावत्तं, 'से त्तं मणुस्ससेणिया पिरकम्मे' (२)।

से किं त पुइसेणिया परिकम्मे ? पुइसेणिया परिकम्मे इक्कारसिवहें पण्णत्ते, तंजहा पाढोआगासपयाइं, केउभूयं, रासिबद्धं, एगगुणं, दुगुणं, तिगुणं, केउभूयं, पिडग्गहो, संसारपिडग्गहो, नंदावत्तं, पुद्वावत्तं, 'से तं पुइसेणिया परिकम्मे' (३)। से किं तं ओगाढ़ सेणिया परिकम्मे ? ओगाढसेणिया परिकम्मे इक्कारसिवहे पण्णत्ते तंजहा-पाढोआगासपयाइं, केउभूयं, रासिबद्धं, एगगुणं, दुगुणं, तिगुणं, केउभूयं पिडग्गहो, संसारपिडग्गहो, नंदावत्तं, ओगाढावत्तं, 'से तं ओगाढसेणिया परिकम्मे ? उपसंपज्जणसेणिया परिकम्मे इक्कारसिवहे पण्णत्ते, तंजहा-पाढोआगासपयाइं, केउभूयं, रासिबद्धं, एगगुणं, दुगुणं, तिगुणं, केउभूयं, पिडग्गहो, संसारपिडग्गहो, नंदावत्तं, उवसंपज्जणावत्तं, 'से तं उवसंपज्जणसेणिया परिकम्मे इक्कारसिवहे पण्णत्ते, तंजहा-पाढोआगासपयाइं, केउभूयं, रासिबद्धं, एगगुणं, दुगुणं, तिगुणं, केउभूयं, पिडग्गहो, संसारपिडग्गहो, नंदावत्तं, उवसंपज्जणावत्तं, 'से तं उवसंपज्जणसेणिया परिक्कमे' (५)।

से किं तं विप्पजहणसेणिया परिकम्मे ? विप्पजहणसेणिया परिकम्मे इक्कारसविहे पण्णत्ते, तंजहा-पाढोआगासपयाइं, केउभूयं,

रासिबद्धं, एगगुणं, दुगुणं, तिगुणं, केउभूयं, पडिग्गहो, संसारपडिग्गहो, नंदावत्तं, विप्पजहणावत्तं, 'से त्तं विप्पजहणसेणिया परिकम्मे' (६)।

से किं तं चुयाचुयसेणिया परिकम्मे ? चुयाचुयसेणिया परिकम्मे इक्कारसिवहे पन्नत्ते, तंजहा तंजहा पाढोआगासपयाइं, केउभूयं, रासिबद्धं एगगुणं, दुगुणं, तिगुणं, केउभूयं, पडिग्गहो, संसारपडिग्गहो, नंदावत्तं, चुयाचुयवत्तं, 'से तं चुयाचुय-सेणिया परिकम्मे' (७)।

छ चउक्कनइयाइं, सत्त तेरासियाइं; 'से तं परिकम्मे' (१)

से किं तं सुत्ताइं? सुत्ताइं बावीसं पन्नत्ताइं, तंजहा-उज्जुसुयं, पिरणयापिरणयं, बहुभंगियं, विजयचिरयं, अणंतरं, परंपरं आसाणं, संजूहं, संभिण्णं, आहब्बायं, सोवित्थियावत्तं, नंदावत्तं, बहुलं, पुष्ठापुटं, वियावित्तं एवंभूयं दुयावत्तं वत्तमाण पयं, समिभक्रढं, सव्वओभदं, पस्सासं, दुप्पडिग्गहं, इच्चेइयाइं बावीसं सुत्ताइं छिन्नच्छेयनइयाणि ससमयसुत्तपिरवाडीए; इच्चेइयाइं बावीसं सुत्ताइं तिगणइयाणि आजीवियसुत्तपिरवाडीए; इच्चेइयाइं बावीसं सुत्ताइं तिगणइयाणि तेरासिय सुत्त परिवाडीए; इच्चेइयाइं बावीसं सुत्ताइं चउक्कनइयाणि ससमयसुत्तपिरवाडीए; एवामेव सपुव्वावरेणं अद्वासीई सुत्ताइं भवंतित्ति मक्खायं, 'से त्तं सुत्ताइं' (२)।

से किं तं पुळ्गए? पुळ्गप चउद्दसविहे पण्णत्ते, तंजहाउप्पायपुळ्वं, अग्गाणीयं, वीरियं, अत्थिनित्थिप्पवायं, नाणप्पवायं,
सच्चप्पवायं, आयप्पवायं, कम्मप्पवायं, पच्चक्खाणप्पवायं
(पच्चक्खाणं) विज्जाणुप्पवायं अबंझं, पाणाउ किरियाविसालं,
लोकिबंदुसारं। उप्पायपुळ्वस्स णं दस वत्थू, चत्तारि चूलियावत्थू,
पण्णत्ता। अग्गाणीयपुळ्वस्स णं चोद्दस वत्थू; दुवालस चूलियावत्थू
पण्णत्ता वीरियपुळ्वस्स णं अद्व वत्थू अद्व चूलियावत्थू पण्णत्ता।
अत्थिनित्थिप्पवायपुळ्वस्स णं अद्वारस वत्थू, दस चूलियावत्थू पण्णत्ता।
नाणप्पवायपुळ्वस्स णं बारस बत्थू पण्णत्ता। सच्चप्पवायपुळ्वस्स णं
दोण्णिवत्थूपण्णत्ता। आयप्पवायपुळ्वस्स णं सोलस वत्थू पण्णत्ता।
कम्मप्पवायपुळ्वस्स णं तीसं वत्थू पण्णत्ता। पच्चक्खाण पुळ्वस्स णं बीसं
वत्थू पण्णत्ता। विज्जाणुप्पवायपुळ्वस्स णं पन्नरस वत्थू पण्णत्ता।
अबंझपुळ्वस्स णं बारस वत्थू पण्णत्ता। पाणाउ पुळ्वस्स णं तेरस वत्थू

पण्णता। किरियाविसालं पुव्वस्स णं तीसं वत्थू पण्णत्ता। लोकबिन्दु-सारपुव्वस्स णं पणवीसं वत्थू पण्णत्ता।

दस चोद्दस अठ ऽठ्ठारसेव, बारस दुवे य वत्थूणि। सोलस तीसा वीसा, पन्नरस अणुप्पवायम्मि।। दृह।। बारस इक्कारसमे, बारसमे तेरसेव वत्थूणि। तीसा पुण तेरसमे, चोद्दसमे पण्णवीसाओ।। १०।। चत्तारि दुवालस अठ्ठ चेव, दस चेव चुल्लवत्थूणि। आइल्लाण चउण्हं, सेसाणं चूलिया नित्थ।। १९।।

'से त्त पुळ्वागए' (३)। से किं तं अणुओगे? अणुओगे दुविहे पण्णत्ते, तंजहा मूलपढमाणुओगे, गंडियाणुओगे, य। से किं तं मूलपढमाणुओगे ? मूलपढमाणुओगे णं अरहंताणं भगवंताणं पुळ्वभवा, देवलोगगमणाइं, आउं चवणाइं जम्मणाणि अभिसेया रायवर-सिरीओ पव्वज्जाओ, तवा य उग्गा, केवलनाणुप्पयाओ, तित्थपवत्तणाणि य, सीसा गणा गणहरा अज्जापवत्तिणीओ संघस्स चउव्विहस्स जं च परिमाणं, जिणमणपज्जव ओहिनाणी, सम्मत्तसुयनाणिणो य वाई, अणुत्तरगइ य, उत्तरवेउव्विणो य मुणिणो, जित्तया सिद्धा, सिद्धिपहा जह देसिओ, जिच्चरं च कालं, पाओवगया जे जिहं जित्तयाइं भत्ताइं (अणसणाए) छेइत्ता अंतगडे, मुणिवरुत्तमे, तिमिरओघ विप्पमुक्के, मुक्खसुहमणुत्तरं च पत्ते, एवमन्ने य एवमाइभावा मूलपढमाणुओगे कहिया, 'से त्तं मूलपढमाणुओगे।' से किं तं गंडियाणुओगे? गंडियाणुओगे कुलगरगंडियाओ, तित्थयरगंडियाओ, चक्कविंहगंडियाओ, दसारगंडियाओ, बलदेवगंडियाओ, वासुदेवगंडियाओ, गणधरगंडियाओ, भद्दबाहुगंडियाओ, तवोकम्मगंडियाओ, हरिवंसगंडियाओ, उस्सप्पिणीगंडियाओ, ओसप्पिणीगंडियाओ, चित्ततरगंडियाओ अमर नर तिरिय निरय गइ गमण विविहपरियदृणेसु एवमाइयाओ गंडियाओ आघविज्जंति, पण्णविज्जंति 'से त्तं गंडियाणुओगे; से त्तं अणुओगे'।।४।।

से किं तं चूलियाओ ? चूलिआओ आइल्लाणं चउण्णं, पुव्वाणं चूलिया, सेसाइं पुव्वाइं अचूलियाइं, 'से त्तं चूलियाओ (४)!' दिष्ठिवायस्स णं परित्ता वायणा, संखेज्जा अणुओगदारा, संखेज्जा वेढा, संखेज्जा सिलोगा, संखेज्जाओ पडिवत्तीओ, संखिज्जाओ निज्जृत्तीओ, संखेज्जाओ संगहणीओ। से णं अंगठ्ठयाए बारसमे अंगे, एगे सुयक्खंधे, चोद्दस पुव्वाइं, संखेज्जा वत्थू, संखेज्जा चूलवत्थू, संखेज्जा पाहुडा, संखेज्जाआं पाहुडियाओ, संखेज्जाओ पाहुडियाओ, संखेज्जाओ पाहुडिपाओ, संखेज्जाओ पाहुडियाओ, संखेज्जाइं पयसहस्साइं पयग्गेणं, संखेज्जा अक्खरा, अणंता गमा, अणंता पज्जवा, परित्ता तसा, अणंता थावरा, सासय कड निबद्ध निकाइया जिणपन्नत्ता भावा आघविज्जंति, पण्णविज्जंति, परूविज्जंति, दंसिज्जंति निदंसिज्जंति, उवदंसिज्जंति। से एवं आया, एवं नाया, एवं विण्णाया, एवं चरणकरणपरूवणा आघविज्जंति, 'से तं दिद्विवाए'।।१२।।

सूत्र—५७ इच्चेइयंमि दुवालसंगे गणिपिडगे अणंता भावा, अणंता अभावा, अणंता हेऊ, अणंता अहेऊ, अणंता कारणा, अणंता अकारणा, अणंता जीवा, अणंता अजीवा, अणंता भवसिद्धिया, अणंता अभवसिद्धिया, अणंता सिद्धा, अणंता असिद्धा पण्णत्ता—

> भावमभावा हेऊमहेउ, कारणमकारणे चेव। जीवाजीवा भवियमभविया, सिद्धा असिद्धा य।।६२।।

इच्चेइयं दुवालसंगं गणिपिडगं तीए काले अणंता जीवा आणाए विराहिता चाउरंतं संसारकंतारं अणुपरियिट्टसु, इच्चेइयं दुवालसंगं गणिपिडगं पडुप्पण्णकाले पित्ता जीवा आणाए विराहिता चाउरंतं संसारकंतारं अणुपरियट्टंति। इच्चेइयं दुवालसंगं गणिपिडगं अणागए काले अणंता जीवा आणाए-विराहिता चाउरंतं संसारकंतारं अणुपरियविट्टस्संति। इच्चेइयं दुवालसंगं गणिपिडगं तीए काले अणंता जीवा आणाए आराहित्ता चाउरंतं संसारकंतारं वीईवइंसु। इच्चेइयं दुवालसंगं गणिपिडगं पडुप्पणकाले पित्ता जीवा आणाए आराहिता चाउरंतं संसारकंतारं वीईवयंति। इच्चेइयं दुवालसंगं गणिपिडगं अणागए काले अणंता जीवा आणाए आराहित्ता चाउरंतं संसारकंतारं वीईवइस्संति। इच्चेइयं दुवालसंगं गणिपिडगं न कयाइ नासी, न कयाइ न भवइ, न कयाइ न भविस्सइ, भुविं च, भवइ च, भविस्सइ य, धुवे, नियए, सासए, अक्खए, अव्वए, अविट्टए, निच्चे। से जहानामए पंचअत्थिकाए न कयाइनासी, न कयाइ नियए सासए, अक्खए, अविहिए, निच्चे, एवामेव दुवालसंगं गणिपिडगं न कयाइ नासी, न कयाइ नित्थे, न कयाइ न भविस्सइ, भुविं च, भवइ य, भविस्सइ य, घुवे, नियए, सासए, अक्खए, अव्वए, अविह्रए, निच्चे। से समासओ चडिव्विहे पण्णत्ते, तंजहा दव्वओ खित्तओ कालओ भावओ। तत्थ दव्वओ णं सूयनाणी उवउत्ते सव्वदव्वाइं जाणइ पासइ खित्तओ णं सुयनाणी उवउत्ते सव्वं खेतं जाणइ पासइ, कालओ णं सुयनाणी उवउत्ते सव्वं भावे जाणइ पासइ।।

सूत्र—५६ अक्खर सन्नी सम्मं, साइयं खलु सपज्जविसयं च।

गिमयं अंगपिवद्ठं, सत्तिवि एए सपिडविक्खा।।६३।।

आगमसत्थगहणं, जं बुद्धिगुणेहिं अट्ठिहं दिद्ठं।
बिंति सुयनाणलभं, तं पुठ्विवसारया धीरा।।६४।।

सुस्सूसइ, पिडपुञ्छइ, सुणेइ, गिण्हइ य, इहएयाऽवि।

तत्तो अपोहए वा, धारेइ करेइ वा सम्मं।।६५।।

मूअं हुंकारं वा, वाढक्कारं पिडपुञ्छ वीमंसा।

तत्तो पसंगपारायणं च, पिरणिट्ठ सत्तमए।।६६।।

सुत्तत्थो खलु पढमो, बीओ निज्जुत्तिमीसिओ भणिओ।

तइओ य निरवसेसो, एस विही होइ अणुओगे।।६७।।

से तं अंगपिवद्ठं, से तं सुयनाणं से तं परोक्खनाणं, से तं नंदी।।

।।इअ नंदीसुत्तं समत्तं।।



# ।।श्री अनुत्तरोववाइयदशांग सूत्रम्।।

तेणं काले णं, तेणं समए णं रायगिहे णामं णयरे होत्था, सेणियनामं राया होत्था, चेलणा देबीए गुणसिलाए चेइए वण्णओ।।१।।

तेणं कालेणं तेणं समएणं रायगिहे नयरे, अज्ज सुहम्मस्ससमोसरणं, परिसा णिग्गया धम्मकहिओ परिसापडिगया।।२।।

जंबू जाव पज्जुवासइ एवं वयासी जह णं भंते! समणेणं जाव संपत्तेणं अट्टमस्स अंगस्स अंतगडदसाणं अयमट्टे पण्णत्ते; नवमस्स णं भंते! अंगस्स अणुत्तरोववाइयदसाणं समणेणं जाव संपत्तेणं के अट्टे पण्णत्ते?।।३।।

तएणं से सुहम्मे अणगारे, जम्बू अणगारं एवं वयासी एवं खलु जंबू। समणेणं जाव संपत्तेणं नवमस्स अंगस्स अणुत्तरोववाइय दसाणं तिण्णिं वग्गा पण्णत्ता।।४।।

जइणं भंते! समणेणं जाव संपत्तेणं नवमस्स अंगस्स अणुत्तरोववाइयदसाणं तओ वग्गा पण्णत्ता, पढमस्स णं भंते! वग्गस्स अणुत्तरोबवाइयदसाणं (समणेणं जाव संपत्तेणं) कइ अज्झयणा पण्णत्ता?।।४।।

्र एवं खलु जम्बू। समणेणं जाव संपत्तेणं अणुत्तरोबवाइयदसाणं पढमस्स वग्गस्स दस अज्झयणा पण्णत्ता तं जहा—

जालि, मयालि, उवयालि। पुरिससेणे य, वारिसेणे य। दीहदंते य, लट्टदंते य, वेहल्ले, वेहासे, अभये ति य कुमारे।।१।।६।।

जइणं भंते! समणेणं जाव संपत्तेणं अनुत्तरोववाइय-दसाणं पढ़मस्स वग्गस्स दस अज्झयण पण्णत्ता, पढ़मस्स णं भंते! अज्झयणस्स समणेणं जाव संपत्तेणं के अट्ठे पण्णत्ते?।।७।।

एवं खलु जम्बू! ते णं काले णं ते णं समए णं रायगिहे नयरे रिद्धीत्थिमिय समिद्धे, गुणसिलए चेइए सेणिए राया, धारिणी देवी, सीह सुमिणं पासित्ताणं पडिबुद्धा जाव जालि कुमारे जाए, जहा महो अड्डओ दाओ, जाव उप्पिंपासए जाव विहरइ।। हा।

तेणं कालेणं तेणं समएणं समणं भगवं महावीरे जाव समोसढ़े, सेणिओ णिग्गओ, जालि जहा मेहो तहा जालि विणिग्गओ तहेव णिक्खंतो जहा मेहो, एक्कारस अगाइं अहिज्जइ।।१।।

तएणं से जाली अणगारे जेणेव, समणे भगवं महावीरे तेणेव आगच्छइ ? त्ता समणं भगवं महावीरं वंदइ नमंसइ ? त्ता एवं वयासी-इच्छामिणं भंते! तुब्भेहिं अब्भणुण्णाय समाणे गुणरयण संवच्छरं तवोकम्मंउवसंपजित्ताणं विहरित्तए? अहासुह देवाणुप्पिया! म पडिबन्ध करेह।।१०।।

तएणं से जाली अणगारे समणेणं भगवया महावीरेण अब्भणुणाय समाणे समणं भगवं महावीरं वंदइ नमंसइ २ त्ता गुणरयणं संवच्छरं तवो कम्मं उपसंपजित्ताणं विहरइ। तं जहा—(१) पढमं मासं चउत्थं चउत्थेणं अणिक्खित्तेणं तवो कम्मेणं दियहाणु कट्टुय सूराभिमूहे आयावणभूमीए आयावेमाणे रत्तिं वीरासणेणं अवाउद्वेणय। (२) दोच्चं मासं छड्डे छड्डेणं अणिक्खितेणं तवो कम्मेणं दियहाणुकट्टुए सुराभिमुहे आयावण भूमिए आयावेमाणे, रत्तिं वीरासणेणं अबाउह्वेणय। (३) तच्चं मासं अष्टमं अहमेणं अणिक्खितणं तवो कम्मेणं दियद्वाणुकट्टुए सुराभिमुहे, आयावण भूमिए आयावेमाणे, रत्तिं वीरासणेणं अवाउद्वेणय (४) चउत्थं मासं दसमं दसमेणं अनिक्खितेणं तवो कम्मेणं दियञ्चाणुकट्टुए सूराभिमुहे आयावण भूमिए आयावेमाणे रत्तिं वीरासणेणं अवाउद्वेणय। (५) पंचं मासं बारसमं बारसमेणं अनिक्खितेणं तवो कम्मेणं दियद्वाणु कट्टुए सुराभिमुहे आयावण भूमिए आयावेमाणे रत्तिं वीरासणेणं अवाउह्वेणय। (६) छट्टं मासं चउदसमेणं २ अणिक्खितेणं तवो कम्मेणं दियाठाणु-कट्हुए सुराभिमुहे आयावणभूमिए आयावेमाणे रतिं वीरासणेणं अवाउद्वेणय। (७) सत्तमं मासं सोलसमं सोलमेणं अनिक्खितेणं तवो कम्मेणं दियद्वाणु कट्टुए सुराभिमुहे आयावणभूमिए आयावेमाणे रत्तिं वीरासणे अवाउद्वेणय। (८) अट्टमं मासं अट्टारसमेणं अट्टारसमेणं अनिक्खितेणं तवो कम्मेणं दियाद्वाणु कट्टुए सुराभिमुहे आयावण भूमिए आयावेमाणे, रत्तिं वीरासणेणं अवाउद्वेणय। (६) णवमं मासं वीसइमं वीसइमेणं अनिक्खितेणं तवो कम्मेणं दियद्वाणु-कट्टुए सुराभिमुहे आयावण भूमिए, रत्तिं वीरासणेणं अवाउद्वेणय। (१०) दसमं मासं वावीसाए वावीसईमेणं अनिक्खित्तेणं दियद्वाणु-कट्टुए सुराभिमुहे

परिनिव्वाणवित्तयं काउसग्गं : करेड़, पत्तचीवराइं गिण्हंति तहेव उत्तरंति जाव इमे से आयार भंडए।।१५।।

भंतेति! भगवंगोयमे जाव एवं वयासी-एवं खलु देवाणु प्पियाणं अंतेवासी जालीनामं अणगारं पगइ भद्दए, से णं जाली अणगारे कालगए किहं गए किहं उववण्णे?। एवं खलु गोयमा! ममं अंतेवासी तहेव जहा खंदयस्स जाव कालगए उड्ढं चंदिमाई जाव विजएविमाणे देवत्ताए उववण्णे।। १६।।

जालिस्स णं भंते! देवस्स केवइयं कालं हिई पण्णत्ता? गोयमा! बत्तीसं सागरोवमाइं हिई पण्णत्ता।।१७।।

से णं भंते! ताओ देवलोगाओ आउक्खएणं भवक्खएणं ठिइक्खएणं किंहं गच्छइ किंहं उवज्जंति?। गोयमा! महाविदेहे वासे सिझिस्संति जाव सब्व दुक्खाणं अंतं किरस्सई।।१८।।

एवं खलु जंबू! समणेणं जाव संपत्तेणं अणुत्तरोववाइयदसाणं पढमस्स वग्गस्स पढमस्स अज्झयणस्स अयमट्टे पण्णत्ते।।

एवं सेसाणवि नवण्हं भाणिअव्वं। नवरं सत्त धारिणिसुआ वेहल्लवेहासा चेल्लणाए। आइल्लाणं पंचण्हं सोलस वासाइं सामण्णपिरयाओ, तिण्हं बारस बासाइं दोण्ह पंच वासाइं। आइल्लाणं पंचण्हं आणुपुव्वीए उववायो; विजए विजयंते जयंते अपराजिए सव्वव्वसिद्धे दीहदंते सव्वव्वसिद्धे; अणुक्कमेणं सेसा। अभओ विजये। सेसं जहा पढमे। अभयस्स नाणत्तं-रायिगिहे नगरे, सेणिए राया, नंदा देवी माया, सेसं तहेव।

एवं खलु जंबू! समणेणं जाव संपत्तेणं अणुत्तरोववाइयदसाणं पढमस्स वग्गस्स अयमठ्ठे पण्णत्ते।।

।।इति पढम वग्गस्स दस अज्झयणा समत्ता।।



### ।। द्वितीय-वर्ग।।

जइ णं भंते! समणेणं जाव संपत्तेणं अणुत्तरोववाइयदसाणं पढमस्स वग्गस अयमङ्के पण्णत्ते, दोच्चस्स णं भंते! वग्गस्स अणुत्तरोववाइयदसाणं समणेणं जाव संपत्तेणं के अड्ठे पण्णत्ते?।।१।।

एवं खलु जंबू! समणेणं जाव संपत्तेणं अणुत्तरोववाइय-दसाणं दोच्चस्स तेरस अज्झयणा पण्णत्ता, तं जहा—

दीहसेणे, महासेणे, लड़दंते य, गुढदंते य। सुद्धदंते य, हल्ले, दुमे, दुमसेणे, महादुमसेणे य आहिए।।१।। सीहे य, सीहसेणे य, महासीहसेणे य आहिए। पुन्नसेणे य बोधब्वे, तेरसमे होति अज्झयणे।।२।।

जइणं भंते! समणेणं जाव संपत्तेणं अणुत्तरोववाइयदसाणं दोच्चस्स वगास्स तेरस अज्झयणा पण्णत्ता, दोच्चस्सणं भंते! वगास्स पढमस्स अज्झयणस्स समणेणं जाव संपत्तेणं के अट्ठे पण्णत्ते?।।

एवं खलु जंबू! ते णं काले णं ते णं समए णं रायगिहे णयरे, गुणसिलए चेइए, सेणिए राया, धारिणी देवी, सीहो सुमिणे जहा जाली तहा जम्मं, बालत्तणं कलाओ, णवरं दीहसेणे कुमारे सब्वेववत्तव्वया, जहा जालिस्स जाव अंतं काहिति।।१।।

एवंतेरसण्हिव रायगिहे नयरे सेणिओ प्पिया, धारिणी माया तेरसण्हिव सोलसवासा परियाओ मासीयाए संलेहणाए आणुपुञ्वीए उववाओ विजय दोन्नि, विजयंते दोन्नि, जयंते दोन्नि, अपराजिते दोन्नि, सेसा महादुमसेणं माइए पंच सञ्बद्धसिद्धे।।२।।

एवं खलु जंबू! समणेणं जाव संपत्तेणं अणुत्तरोववाइयदसाणं दोच्चस्स वग्गस्स अयमट्ठे पण्णत्ते, मासियाए संलेहणाए दोसुवि वग्गेसु।।त्तिबेमि।।बीओवग्गो सम्मत्तो।।२।।



## ।। तृतीय वर्ग।।

जड़ णं भंते! समणेणं जाव संपत्तेणं अणुत्तरोववाइयदसाणं दोच्चस्स वग्गस्स अयमट्ठे पण्णत्ते; तच्चस्स णं भंते! वगस्स अणुत्तरोववाइयदसाणं समणेणं जाव संपत्तेणं के अट्ठे पण्णते?।।१।।

एवं खलुं जंबू! समणेणं जाव संपत्तेणं अणुत्तरोववाइयदसाणं तच्चस्स वग्गस्स दस अज्झयणा पण्णत्ता तंजहा—

धण्णे य, सुनक्खत्ते य, इसिदासे य, आहिए।
पेल्लए, रामपुत्ते य, चंदिमा पिट्टिमाइया।।१।।
पेढालपुत्ते अणगारे, नधमे पोट्टिले वि य।
विहल्ले, दसमे वुत्ते, एते अज्झयणा आहिया।।१।।

जइणं भंते! समणेणं जाव संपत्तेणं अणुत्तरोववाइयदसाणं तच्चस्स वग्गस्स दस अज्झयणा पण्णत्ता, पढमस्स णं भंते! अज्झयणस्स समणेणं जाव संपत्तेणं के अट्टे पण्णत्ते?।।३।।

एवं खलु जंबू! ते णं कालेणं ते णं समए णं काकंदी नाम नयरी होत्था, रिद्धित्थिमिवसमिद्धा, सहसंववणे उज्जाणे सव्वो उयसमिद्धे जियसन् राया।।४।।

तत्थ णं काकंदीए नयरीए भद्दा णामं सत्थवाही परिवसइ, अड्ढा जाव अपरिभूया।।१।।

तीसे णं भद्दाए सत्थवाहीए पुत्ते धन्ने नामं दारए होत्था अहीण जाव सुरूवे, पंचधाइ-परिग्गहिए, तं जहा-खीरधाए जहा महाब्बले जाव बावत्तरिं कलाओ अहिज्जंति जाव अलं मोगसमत्थे जाए यावि होत्था।।६।।

तए णं से भद्दा सत्थवाही धण्णदारयं उमुक्कबालभावं जाव भोगसमत्थं वा विजाणित्ता, बत्तीसं पासाय-विडंसए कारेड़ २ त्ता अन्भुगगय-भूसिए जाव तेसिं मज्झे एगं भवणं अणेग-खंभ-सय-सिन्निविट्टं जाव वत्तीसाए इन्भवरकन्नगाणं एगदिवसेणं पाणिंगिण्हावेई २ त्ता वत्तीसओ दाओ जाव उप्पिं पासाय विडंसए फुट्टेएहिं जाव विहरइ।।७।। ते णं काले णं ते णं समए णं समणे भगवं महावीरे समोसढे, परिसा नेग्गया, राया जहा कोणिओ तहा जियसत्तू णिग्गओ।। =।।

तए णं तस्स धण्ण दारयस्स तं महया जणसद्दं जहा जमाली तहा णेग्गओ, णवरं पायविहारेणं जाव जं णवरं अम्मयं भदं सत्थवाहिं आपुच्छामि, तए णं अहं देवाणुप्पियाणं अंतिए जाव पव्वयामि, जाव नहा जमाली तहा आपुच्छइ, मुच्छिया, वृत्तपडिवृत्तिया, जहा महाब्बले नाव जाहे नो संचाईय, जहा थावच्चा पुत्तस्स जहा जियसत्तू आपुच्छइ, छत्त चामराओ सयमेव जियसत्तूनिक्खमणं करेइ; जहा थावच्चा-पुत्तस्स अण्हो, जाव पव्वइए, अणगारे जाए, इरियासमिए जाव गुत्त

तएणं से धण्णे अणगारे, जं चेव दिवसं मुंडे भवित्ता जाव पव्वइयाएं तं चेव दिवसं समणं भगवं महावीरं वंदइ नमंसइ वंदित्ता नमंसित्ता एवं वयासी-एवं इच्छामिणं भंते! तुब्भेहिं अब्भणुण्णाए समाणे जावज्जीवाए छटं-छट्ठेणं अणिक्खित्तेणं आयंबिले-परिग्गहिएणं तवो कम्मेणं अप्पाणं भावेमाणे विहरित्तए, छट्ठस्सिव य णं पारणगंसि कप्पइ मे आयंबिलं पिडिग्गहित्तए, णो चेव णं अणायंबिलं, तंपि य संसट्ठेणं णो चेव णं असंसट्ठेणं, तं पि य णं उज्झियधम्मियं णो चेव णं अणुज्झियधम्मियं, तं पि य णं जं अन्ते बहवे समणमाहणे अतिहि-किवण-वणिमग्गा णावकंखंति? अहासुहं देवाणुप्पिया! मा पिडबंधं करेह।।१०।।

तएणं से धण्णे अणगारे समणेणं भगवया महावीरेणं। अब्भणुण्णाए समाणे हट्ट-तुट्ट जावज्जीवाए छट्टं-छट्टेणं अणिखित्तेणं तवो-कमेणं अप्पाणं भावेमाणे विहरइ।। १९।।

तएणं से धण्णे अणगारे पढम-छट्टखमणं-पारणंयंसि पढमाए पोरिसए सज्झायं करेति जहा गोयमसामी तहेव आपुच्छंति जाव जेणेव काकंदी णयरी तेणेव उवागच्छड़ २ त्ता काकंदीए नयरीए उच्चनीच जाव अडमाणे आयंबिलं जाव नावकंखंती।। १२।।

तए णं से धण्णे अणगारे ताए आभुज्जताए पयत्ताए पग्गहियाए एसणाए, एसमाणे जड़ भत्तं लब्भड़ तो पाणं ण लब्भड़, अह पाणं लब्भड़ तो भत्तं ण लब्भड़।।१३।। तएणं से धन्ने अणगारे अदीणे अविमणे अकलुसे अबिसाई अपरितंतजोगी जयणघडण-जोग-चरित्ते अहापज्जत्तं समुदाणं पडिगाहित्ति २ त्ता काकंदीओ णयरीओ पडिणिक्खमइ २ त्ता जहा गोयमो तहा पडिदंसेइ।।१४।।

तए णं से धण्णे अणगारे, समणं भगवं महावीरेणं अब्भणुण्णाए समाणे अमुच्छिए जाव अणज्झोववन्ने बिलमिव पणगभूएणं अप्पाणेणं आहारं आहारिड २ त्ता, संजमेणं-तवसा-अप्पाणं-भावेमाणे विहरइ।। १५।।

तए णं समणे भगवं महावीरे अण्णया कयाइ काकंदीओ णयरीओ सहसंबवणाओ उज्झाणाओ पडिणिक्खमइ २ त्ता बहिया जणवय विहारं विहरइ।।१६।।

तए णं से धण्णे अणगारे समण्णस्स भगवओ महावीरस्स तहारूवाणं थेराणं अंतिए सामाइयमाइयाइं एक्कारस्स अंगाइं अहिज्जित त्ता, संजमेणं तवसा अप्पाणं भावेमाणे विहरइ।।१७।।

तए णं से धण्णे अणगारे तेणं ओरालेणं जहा खंदओ जाव सुहुयहुयासणे इव तेयसा जलंते उवसोभेमाणे चिट्ठंति।।१८।।

धन्नस्स णं अणगारस्स पायाणं अयमेयारूवे तवरूव-लावण्णे होत्था से जहा नामए सुक्खछल्लीइ वा, कठ्ठपाउयाइ वा, जरग्गओवाहणाइ वा; एवामेव धन्नस्स अणगारस्स पाया सुक्का, भुक्खा, लुक्खे निमंसा अठ्ठिचम्म छिरत्ताए पन्नायंति, नो चेवणं मंस सोणियत्ताए।।१६।।

धन्नस्स णं अणगारस्स पायंगुलीयाणं अयमेयारूवे तवरूव लावण्णे होत्था से जहा नामए कलसंगिलयाइ वा मुग्गमाससंगिलयाइ वा, तरुणिया छिण्णा उण्हे दिण्णा सुक्का समाणी मिलायमाणी मिलायमाणी चिट्ठंति, एवामेव धन्नस्स पायंगुलियाओ सुक्काओ जाव णो मंससोणियत्ताए।।२०।।

धन्तस्स अणगारस्स जंघाणं अयमेयारूवे-से जहा नामए काकजंघाइ वा, कंकजंघाइ वा, ढेणियालियाजंघाइ वा; जाव णो सोणियत्ताए।।२१।। धन्नस्स णं जाणूणं अयमेयारुवे से जहा नामए-काली पोरेड़ वा, मयूरपोरेड़ वा, ढेणियालियापोरेड़ वा, एवं जाव सोणियत्ताए।।२२।।

धण्णस्स णं उरुस्स जहा नामए—सामकरिल्लेइ वा, बोरिकरिल्लेइ वा; सल्लइयकरिल्लेइ वा, सामलीकरिल्लेइ वा; तरुणाय छिन्नाउण्हे दिण्णा जाव चिट्टइ, एवा मेव धन्नस्स उरू जाव सोणियत्ताए।।२३।।

धन्नस्स णं कडिपत्तस्स इमेयारूवे, से जहा नामएउट्ट-पाएइ वा, जरग्गपाएइ वा, महिसपाएइ वा जाव णो सोणियत्ताए।।२४।।

धन्नस्स णं उदरभायणस्स अयमेयारुवे से कहा नामए-सुक्कदइएइ वा; भज्जणयकमल्लिइवा, कठ्ठकोलंबएइवा एवामेव उदरसुक्कं।।२५।।

धन्नस्स णं पांसुलियकडयाणं अयमेयारूवे से जहा नामए थासयावलीइ वा, पाणावलीइ वा, मुंडावलीइ वा, एवामेव.।।२६।।

धण्णस्स पिठ्ठकरंडगाणं अयमेयारूवे से जहा नामए-कन्नावल्लीइ वा, गोलावलीइ वा, वट्टयावलीइ वा, एवामेव.।।२७।।

धण्णस्स उरकडयस्स अयमेयारूवे से जहा नामए-चित्त-कट्टरेड़ वा, वियणपत्तेड़ वा, तालियंटपत्तेड़ वा, एवामेव.।।२८।।

धन्नस्स, बाहाणं से जहा नामए-सिमसंगलियाइ वा, वाहाया संगलियाइ वा, अगत्थिसंगलियाइ वा; एवामेव.।।२६।।

धण्णस्स हत्थाणं अयमेयारूवे से जहा नामए-सुक्क-छगणियाइ वा; वडपत्तेइ वा, पलासपत्तेइ वा एवामेव.।।३०।।

धन्नस्स हत्थंगुलियाणं से जहा नामए कलायसंगवियाइ वा, मुग्ग-माससंगलियाइ वा, तरुणिया छिन्ना आयवेदिण्णा सुक्का समाणी एवामेव.।।३१।।

धन्नस्स गीवाए से जहा नामए-करगगीवाइ वा कुंडियागीवाइवा, (कोत्थवणाइ वा) उच्चष्ठवणएइ वा एवामेव.।।३२।।

धन्नस्स णं हणुयाए से जहा नामए-लाउयफलेइ वा, हकुवफलेइ वा अंबगिष्ठयाइ वा, एवामेव.।।३३।।

धन्नस्स णं उट्टाणं से जहा नामए सुक्कजलोइ वा सिले सगुलियाइ वा, अलत्तगगुलियाइ वा, (अंबाडगपेसीयाइ वा) एवामेव.।।३४।। धन्नस्स जिब्भाए से जहा नामए वडपत्तेइ वा, पलासपत्तेइ वा (उंबरपत्तेइ वा) सागपत्तेइ वा एवामेव.।।३५।।

धन्नस्स नासाए से जहा नामए अंबग-पेसियाइ वा, अंबाडगपेसिवाइ वा, माउलिंगपेसियाइ बा, तारुणियाइ वा एवामेव.।।३६।।

धण्णस्स अच्छीणं से जहा नामए-वीणाछिड्डेइ वा बद्धीसगछिड्डेइ वा, पाभाइयतारगाइ वा, एवामेव.।।३७।।

धन्नस्स कन्नाणं, से जहा नामए मुलछिल्लयाइ वा, वालुं कच्छिल्लियाइ वा, कारेल्लयछिल्लियाइ वा, एवामेव.।।३८।।

धन्नस्स णं अणगारस्स सीसस्स अयमेवारूवे से जहा तरुणगलाउएइ वा, तरुणगएलालुएइ वा, सिण्हालएइ वा, तरुणए जाव चिट्ठंति एवामेव धन्नस्स अणगारस्स सीसं सुक्कंभुक्खं लूक्खं निमंसं अद्विचम्मछिरत्ताए पन्नायइ नो चेवणं मंससोणियत्ताए।।३६।।

एवं सवत्थमेव णवरं उदर-भायणं, कन्ना, जिरा, उद्घा, एएसिं, अद्दी न भण्णइ, चम्मछिरत्ताए पन्नायंति इति भणंति।।४०।।

धन्न णं अणगारे सुक्केणं भूक्खेणं पायजंघोरुणा विगत-तिडकरालेणं किडकडाहिणं पिट्टमणुस्सिएणं उदरभायणेणं जोइज्जमाणेहिं पांसुलियकरंडएहिं अक्खसुत्तमालाइ वा गणिज्जमाणाहिं पिट्टकरंडगसंधिहिं गंगातरंग-भूएणं, उरकडग-देसभाएणं सुक्कंसप्पसमाणेहिं बाहाहिं सिढिल कडाली विव लम्बंतेहि य अग्गहत्थेहिं कंपणवाइओ विव वेवमाणीए सीसघिडए पम्मानवदनकमले उन्भडधडमुहे उन्भडनयणकोसे।।४९।।

जीवं जीवेणं गच्छइ, जीवं जीवेणं चिट्ठइ भासं भासिता-मिति गिलायइ से जहा नामए इंगाल सगडियाइ वा, जहा खंदओ तहा हुयासणे इव भास-रासिपलिछन्ने, तवेणं तेएणं तवतेयसिरिए उवसोभेमाणे चिट्ठइ।।४२।।

तेणं कालेणं तेणं समएणं रायगिहे णयरे, गुणसिलए चेइए, सेणिएराया। समणे भगवं महावीरे समोसङ्ढे परिसा णिगया सेणिओ णिगओ, धम्मकहा, परिसा पडिगया।।४३।। तए णं से सेणिए राया समणस्स भगवओ महावीरस्स अंतिए धम्मं सोच्चा निसम्म समणं भगवं वंदइ नमंसइ वंदइत्ता नमंसित्ता एवं वयासी इमेसिणं भन्ते! इंदभूइपामोक्खाणं चउद्दसण्हं समणसाहस्सीणं कड़रे अणगारे महादुक्करकारए चेव महाणिज्जरतराए चेव?।।४४।।

एवं खलु सेणिया! इमीसिं इंद भूइ पामोक्खाणं चउद्दसण्हं समणसाहस्सीणं धन्ने अणगारे महादुक्कर कारए चेव, महानिज्जर तराए चेव।।४५।।

से केणहेणं भन्ते! एवं वुच्चइ इमासिं चउद्दसिंहं समणसाहस्सीणं धन्ने अणगारे महादुकारकारए चेव महानिज्जर-तराए चेव।।४६।।

एवं खलु सेणिया! तेणं कालेणं तेणं समएणं काकंदी नामं नयरी होत्था, जाव उप्पिं पासायविडंसए विहरइ। तत्तेणं अहं अण्णया कयाइ पुळाणुपुळीए चरेमाणे गामाणुगामं दुरज्जमाणे जेणेव काकंदी नयरी जेणेव सहसंबवणे उज्जाणे तेणेव उवागच्छइ २ त्ता अहापिडिरूवं उग्गहं उगाहित्ता संजमेणं तवसा जाव विहरामि। पिरसा णिग्गया, तं चेव जाव पळ्वइए जाव बिलमेव जाव आहारंति, धन्नस्स णं अणगारस्स पादाणं सरीरवन्नओ सळ्वो जाव उवसोभेमाणे २ चिडइ। से तेणहेणं सेणिया! एवं वुच्चइ इमेसि चउद्दसण्हं समणसाहस्सीणं धन्ने अणगारे महादुक्कर कारए चेव महानिज्जरतराए चेव।।४७।।

ततेणं सेणिय राया समणस्स भगवओ महावीरस्स झंतिण ण्यपट्टं सोच्चा निसम्महञ्जाहे समणं भगवं महावीरं निक्खुतां आयाहिणं पयाहिणं करेड वंदइ नमंसइ २त्ता जेणेव धन्ने अणगारं तेणेव उचागच्छड़ २ ता, धन्नं अणगारं तिक्खुत्तो आयाहिणं, पयाहीणं करेड़ वंदइ नमंसइ वंदइत्ता नमंसइत्ता एवं वयासी—धन्ने सिणं तुमं देवाणुण्यिया! सुपुण्णे सुकयत्थे सुकयलक्खणे सुलद्धेणं देवाणुण्यिया! तव माणुस्सए जम्मजीवियफले ति कट्टु, वंदइ नमंसइ २ ता जंणंव समणे भगवं महावीरे तेणेव उवागच्छइ २ ता समणं भगवं महावीरे तेणेव उवागच्छइ २ ता समणं भगवं महावीरं तिक्खुत्तो जाव वंदह २ ता जामेव दिसं पाउव्भूया तामेव दिसं पहिनण्।। ४८।।

तएणं तस्स धन्तस्स अणगारस्य अन्तया कयाड पुट्यरता वर्राहरी समयंसि धम्म जागरियं जागरमाणस्य इमयास्त्रवे अङ्झिटिर् स्तर्राहरी मणोगए संकप्पे समृपन्तित्वा, एवं खलु अहं इमेणं क्रिक्टिस खंदओ तहेव चिंता आपुच्छणं, थेरेहिं सिद्धं विपुलं दुरुहइ। मासियाए संलेहणाए नवमास परियाओ जाव कालमासे कालं किच्चा उद्धं चंदिम जाव नवेयगेविज्जविजयविमाणपत्थडे उड्ढं दुरंविइवइत्ता सव्वद्वसिद्धे विमाणे देवत्ताए उववन्ने।।४६।।

थेरा तहेव उत्तरंति जाव इमेसे आयारभंडए।।५०।।

भंते त्ति, भगवं गोयमे तहेव पुच्छइ जहा खंदयस्स भगवं वागरेति जाव सवहसिद्धे विमाणे उववन्ते।।५१।।

धन्नस्सणं भंते! देबस्स केवइयं कालं ठिई पन्नता? गोयमा! तेत्तीसं सागरोवमाइं द्विति पन्नत्ता।।५२।।

सेणं भंते। ताओ देवलोगाओ आउक्खएणं भवक्खएणं छितिक्खएणं किहं गच्छंति किहं उववज्जेहिति ? गोयमा! महाविदेहवासे सिझिहिइ बुझिहिइ मुच्चिहिइ परिणिव्वाहिइ सव्वदुक्खाणमंतं करेहिइ।।५३।।

एवं खलु जम्बू! समणेणं भगवया महावीरेणं जाव संपत्तेणं पढमस्स अज्झयण्णस्स अयमट्टे पण्णत्ते।।५४।।

#### ।।पढम अज्झयणं सम्मत्तं।।

जइणं भंते! उक्खेवओ एवं खलु जम्बू! तेणं कालेणं तेणं समएणं काकंदी नयरि होत्था, भद्दा सत्थवाही परिवसइ।।१।।

तीसेणं भद्दाए सत्थवाही पुत्ते सुनक्खत्ते नामं दारए होत्था, अहिण जाव सुरूवे, पंचधाइ परिक्खित्ते जहा धन्ने तहेव बत्तीस्सओ दाओ जाव उप्पिं पासाएवडिंसए विहरइ।।२।।

तेणं कालेणं तेणं समएणं सामी समोसड्ढे जहा धन्ने तहा सुणक्खत्तेवि निक्खंत्ते जहा थावच्चा पुत्तस्स तहा निक्खमणं जाव अणगारे जाए इरियासमिए जाव गुत्त बंभयारिए।।३।।

तएणं से सुनक्खत्ते अणगारे जं चेव दिवसं समणस्स भगवओ महावीरस्स अंतिए मुंडे जाव पव्वइए तं चेव दिवसं अभिग्गहं तहेव बिलमिव पणग भूएणं आहार आहारेइ, संजमेणं जाव विहरइ।।४।।

समणं जाव वहिया जणवयविहारं विहरइ। एक्कारस्स अंगाई अहिज्जइ, संजमेणं तवस्स अप्पाणं भावेमाणे विहरइ।।५।। तएणं से सुनक्खत्ते अणगारे तेणं उरालेणं जहाखंदओ।।६।।

तेणं कालेणं तेणं समएणं रायगिहे णयरे गुणसिलए चेइए; सेणिए राया सामीसमोसढे, परिसा णिग्गया, राया निग्गओ धम्म कहा राया पडिग्गओ परिसा पडिगया।।७।।

तएणं तस्स सुनक्खत्तस्स अन्नया कयाइ पुव्वरत्ता जाव धम्म जागरियं जाव खंदयस्स बहुवासाओ परियाओ।।=।।

गोयम पुच्छा जाव सव्वष्ठसिद्धे विमाणे देवत्ताए उववण्णे।। जाव महाविदेह वासं सिज्झिहिति।।६।।

#### ।।इति बीयं अज्झयणं सम्मत्तं।।

एवं खलु जम्बू! सुनक्खत्तगमेणं सेसावि अठ भाणियव्वा, णवरं आणुपुव्वीए दोन्नि रायगिहे, दोन्नि साइए, दोन्नि वाणियग्गामे, नवमो हत्थिणापुरे, दसमो रायगिहे।।१०।।

नवण्हं भद्दाओ जणणिओ, नवण्हंवि बत्तीसा दाओ नवण्हं निक्खमणं थाबच्चापुत्तस्स सिरसः; वेहल प्यिया करेड़, नवमास धण्णे वेहल्ल छमासा पिरयाओ, सेसाणं बहुवासाइं, मासं संलेहणा सब्वे महाविदेहवासे सिज्झिहिति। एवं दस अज्झयणाणि एवं खलु जम्बू! समणेणं भगवया महावीरेणं अनुत्तरोववाइयदसाणं तच्चस्स वग्गस अयमट्टे पन्नते। अणुत्तरोववाइयदसाओ सम्मत्तओ।। अणुत्तरोववाइयदसाणं एगोसुयखंधो तिनिवग्गा तिसु दिवसेसु उद्दीसिज्जंति, पढमेवग्गे दस उद्देसग्गा, बीइएवग्गे तेरस्स उद्देसगा, तइएवग्गे दस उद्देसगा, सेसं जहा धम्म कहा नायव्वं।।इति।।



# ।।दशाश्रुतस्कंध चित्त समाधि पंचमी दशा।।

नमो सुयदेवए भगवतीए।। सुयंमे आउसं तेणं भगवया एवमक्खायं, इह खलु थेरेहिं भगवंतेहिं दस चित्त समाहिठाणा पन्नता। कयरा खलु ताइं थेरिहं भगवंतेहिं दस चित्त समाहि ठाणा पन्नता? कयरा खलु ताइं थेरेहिं भगवंतेहिं इयाइं खलु ताइं थेरेहिं भगवंतेहिं दश चित्त समाहिपन्नता तं जहा—तेणं काले णं तेणं समएणं वाणियगामे नगरे एत्यं नगर वण्णओ भाणियच्वो।।१।। तस्स णं वाणियगामस्स नगरस्स बहिया उत्तरपुरत्थिमे दिसीभाए दूतिपलासए नामं चेइए होत्था, चेइए वण्णओ भाणियव्वो।।२।।

जियसत्तू राया, तस्स धारिणी नामं देवी एवं सव्व समोसरणंभाणियव्वं जाव पुढिव सिलापट्टए, सामी समोसढे परिसा निग्गया, धम्मो कहिओ परिसा पडिगया।।३।।

अज्जो! इति समणे भगवं महावीरे समणाणं समणीणं निगंथा निगंथीओय आमंतित्ता एवं वयासी—इह खलु अज्जो! निगंथाणं वा, निगंत्थीणं वा इरिया समियाणं, भासा समियाणं, एसणा समियाणं, आयाणं भंड मत्त निक्खेबणा समियाणं, उच्चार पासवण खेलजल सिंघाण पारिहावणिया समियाणं, मण समियाणं, वय समियाणं, काय समियाणं, मण गुत्तियाणं, वय गुत्तियाणं, काय गुत्तीयाणं, गुत्तिं दियाणं गुत्त बंभयारीणं, आयडीणं, आय हियाणं, आय जोगीणं आय परक्कमाणं पिक्खए पोसहिएसु समाहि पत्ताणं ज्झियमाणाणं इमाइं दस चित्त समाहि द्वाणाईं असमुप्पण्ण पुव्वाईं समुपज्जित्था तं जहा-धम्म चिंता वा से असमुप्पण्ण पुव्वाईं समुप्पज्जेज्जा सव्वं धम्मं जाणित्तए।।१।।

सुमिण दंसिणे वा से असमुप्पण पुव्वे समुप्पज्जेज्जा, अहातच्चं सुमिणं पासित्तए, सण्णि जाइ सरणेणं सण्णि ण्णाणं वा से असमुप्पण्ण पुव्वे समुप्पज्जेज्जा अप्पणो पोराणियं जाइ सुमरित्तए।।३।।

देव दंसणे वा से असमुप्पण्ण पुळ्वे समुप्पज्जेज्जा दिळ्वं देविहं दिळ्वं देव जुड़ं दिळ्वं देवाणुभावं पासित्तए।।४।।

ओहिणाणे वा से असमुप्पण्ण पुळ्वे समुपज्जेज्जा, ओहिणाणं लोगं जाणित्तए।।५।।

ओहि दंसणे वा से असमुष्पण्ण पुव्वे समुष्पज्जेज्जा अह्वाइज्जेसुदीव समुद्देसु सणीणं पंचिंदियाणं पज्जत्तगाणं मणो-गएभावे जाणित्तए।।७।।

केवलनाणे वा से असमुप्पण्ण पुळ्वे समुप्पज्जेज्जा केवल कप्पं लोया-लोयं जाणित्तए।। द।।

केवल दंसणे वा सेअसमुप्पण्ण पुळ्वे समुप्पज्जेज्जा केवल कप्पं लोया-लोयं पासित्तए।।६।। केवल मरणे वा से असमुप्पण्ण पुव्वे समुप्पज्जेज्जा सव्व दुक्खप्पहाणाए।।१०।।

ओयं चित्तं समादाय, ज्झाणं समुप्पज्जइ। धम्मेद्रिओ अविमणो. निव्वाणमभिगच्छड।।१।। ण इमं चित्तं समादाए, भुज्जोलोयंसि जायइ। अप्पणो उत्तमं हाणं, सण्णी णाणेण जाणइ।।२।। अहातच्चं तु सुमिणं, खिप्पं पासेति संबुडे। सव्वं वा ओहं तरंति, दुक्खाओ य विमुच्चइ।।३।। पंताइं भयमाणस्स, विवित्तं सयणासणं। अप्पाहारस्स दंतस्स. देवा दंसेंति ताडणो।।४।। सब्व काम विरत्तस्स, खमओ भय भेरवं। तओ से ओही भवड़, संजयस्स तवस्सिणो।।५।। तवसा अवहट्टुलेसस्स, दंसणं परिसुज्झइ। उद्धं अहे तिरियं च, सव्वमणुपस्सति।।६।। सुसमाहिए लेस्सस्स, अवितक्कस्स भिक्खुणो। सव्वओ विप्पमुक्कस्स, आया जाणइ पज्जवे।।७।। जया से नाणावरणं, सब्वं होइ खयं गयं। तओ लोगमलोगं च. जिणोजाणाति केवली।। ६।। जया से दरिसणावरणं, सब्वं होइ खयं गयं। तओ लोगमलोगं च. जिणो पासति केवली।।१।। पडिमाए विसुद्धाए, मोहणिज्जे खयं गयं। असेसं लोगमलोगं च, पासेति सुसमाहिए ।।१०।। जहा मत्थए सूइए, हंताए हम्मइ तले। एवं कम्माणि हम्मंति, मोहणिज्जे खयं गए।।१९।। सेणावतिंमि निहते, जहा सेणा पणस्सइ। एवं कम्माणि णस्संति, मोहणिज्जे खयं गए।।१२।। ध्म हीणो जहा अग्गी, खीयति से निरिंधणे। एवं कम्माणि खीयंति, मोहणिज्जे खयं गए।।१३।।

सुक्क मूले जहा रुक्खे, सिंचमाणेण रोहति।
एवं कम्माणरोहंति, मोहणिज्जे खयं गए।।१४।।
जहा दह्वाणं बीयाणं, न जायंति पुण अंकुरा।
कम्म बीएसु दहेसु, न जायंति भवंकुरा।।१५।।
चिच्चा ओरालियं बोंदिं, नामं गोयं च केवली।
आउयं वेयणिज्जं च, छित्ता भवति णीरए।।१६।।
एवं अभिसमागम्म, चित्तमादाय आउसो।
सेणि सुद्धिमुवागम्म, आय सुद्धि मुवागई।।त्तिबेमि।।१७।।



# ।। चउसरण पइण्णा।।

सावज्जजोगविरई<sup>१</sup>, उक्कित्तण<sup>२</sup>, गुणवओ अ पडिवत्ती<sup>३</sup>। खलिअस्स निंदणा<sup>४</sup>, वणतिगिच्छ<sup>४</sup>, गुणधरणा<sup>६</sup> चेव।।१।। चारित्तस्स विसोही कीरइ सामाइएण किल इहयं। सावज्जेअरजोगाण वज्जणासेवणत्तणओ।।२।। दंसणयार विसोही चउबीसायत्थएण किच्चइ य। अच्चब्भुअगुणिकत्तणरूवेण जिणवरिंदाणं।।३।। नाणाईआ उ गुणा तस्संपन्नपडिवत्तिकरणाओ। वंदणएणं विहिणा कीरइ सोही उ तेसिं तु।।४।। खिलअस्स य तेसि पुणो विहिणा जं निंदणाइ पडिकमणं। तेण पडिक्कमणेणं तेसिंपि अ कीरए सोही।।४।। चरणाईयारा (इयाइया) णं जहक्कमं वणतिगिच्छरूवेणं। काउसग्गेणं।।६।। सोही तह पडिकमणासुद्धाणं गुणधारणरूवेणं पच्चक्खाणेण तवइआरस्स। विरिआयारस्स पुणो सव्वेहिवि कीरए सोही।।७।।

केवल

गय<sup>१</sup> वसह<sup>२</sup> सीह<sup>३</sup> अभिसेअ<sup>४</sup> दाम<sup>४</sup> सिस<sup>६</sup> दिणयरं<sup>७</sup> झयं<sup>६</sup> कुंभं<sup>६</sup>। पउमसर<sup>१०</sup> सागर<sup>११</sup> विमाण-भवण<sup>१२</sup> रयणुच्चय<sup>१३</sup> सिहिं<sup>१४</sup> च।।८।।

अमिरंदनिरंदमुणिंदवंदिअं वंदिउं महावीरं।
कुसालाणुबंधि बंधुरमज्झयणं कित्तइस्सामि।।१।।
चउसरणगमण दुक्कडगिरहा सुकडाणुमोअणा चेव।
एस गणो अणवरयं कायव्वो कुसलहेउत्ति।।१०।।
अरहंत सिद्ध साहू केविलकिहिओ सुवावहो धम्मो।
एए चउरो चउगइहरणा सरणं लहइ धन्नो।।१९।।
अह सो जिणभित्त-भरुच्छरंत-रोमंच-कुंचुअ-करालो।
पहिरसपण उम्मीसं सोसंमि कयंजली भणइ।।१२।।
रागद्दोसारीणं हंता कम्महगाइ अरिहंता।
विसय-कसायारीणं अरिहंता हुतु मे सरणं।।१३।।
रायसिरिमुवक्कमि-(सि)-त्ता तवचरणं दुच्चरं अणुचरित्ता।

सिरिमरिहंता अरिहंता हुंतु मे सरणं।।१४।।

थुइ-वंदणमिरहंता अमिरंद-निरंदणूअमिरहंता।
सासयंसुहमरहंता अरिहंता हुंतु मे सरणं।।१४।।
परमणगयं मुणंता जोइंदमिहंदझाणमरहंता।
धम्मकहं अरहंता अरिहंता हुंतु मे सरणं।।१६।।
सव्व जिआणमिहंसं अरहंता सच्चवयणमरहंता।
बंभव्वयमरहंता अरिहंता हुंतु मे सरणं।।१७।।
ओसरणमवसिरत्ता चउत्तीसं अइसए निसेविता।
धम्मकहं च कहंता अरिहंता हुंतु मे सरणं।।१८।।
एगाइ गिराऽणेगे संदेहे देहिणं समंछित्ता।
तिहुयणमणुसासंता अरिहंता हुंतु मे सरणं।।१८।।
वयणामएण भुवणं निव्वाविंता गुणेसु ठावंता।
जिअलोअमुद्धरंता अरिहंता हुंतु मे सरणं।।२०।।
अच्चब्भूयगुणवंते निअजसससहरपसाहि अदिअंते।
निअयमणाइ अणंते पडिवन्नो सरणमिरहंते।।२१।।

उज्झिअजरमरणाणं समत्तदुक्खत्तसत्त सरणाणं। तिहुअणजणसुहयाणं अरिहंताणं नमो ताणं।।२२।। अरिहंत - सरण - मल - सुद्धिलद्ध - सुविसुद्ध - सिद्धबहुमाणो। पणय - सिर - रइय - कर - कमल सेहरो सहिरिसं भणइ।।२३।।

कम्मञ्जस्खयसिद्धा साहाविअनाणदंसण सिमद्धा।
सव्वहलद्धिसिद्धा ते सिद्धा हुंतु मे सरणं।।२४।।
तिअलोअमत्थयत्था परमपयत्था अचिंतसामत्था।
मंगलसिद्ध पयत्था सिद्धा सरणं सुहपसत्था।।२५।।
मूलुक्खयपडिवक्खा अमूढलक्खा सजोगिपच्चक्खा।
साहविअत्त सुक्खा सिद्धा सरणं परमसुक्खा।।२६।।
पडिपिलिअ पडिणीया समग्गझाणग्गिदइढ भवबीआ।
जोईसरसरणीया सिद्धा सरणं सुमरणीया।।२७।।
पावियपरमाणंदा गुणनीसंदा विभिन्न (विइण्ण) भवकंदा।
लहुईकय रविचंदा सिद्धा सरणं खविअदंदा।।२६।।
उवलद्धपरमबंभा दुल्लहलंभा विमुक्कसंरंभा।
भ्वणघर धरणखंभा सिद्धा सरणं निहारंभा।।२६।।

जिअलोअबंधुणो कुगइसिंधुणो पारगा महाभागा।
नाणाइएहिं सिवसुक्खसाहगा साहूणो सरणं।।३१।।
केवलिणो परमोही विउलमई सुअहरा जिणमयंमि।
आयित उवज्झाया ते सब्वे साहूणो सरणं।।३२।।
चउदस-दस-नवपुब्वी दुवालिसक्कार संगिणो जे अ।
जिणकप्पाहालंदिअ परिहार-विसुद्धि-साहू अ।।३३।।
खीरासवमहु-आसवसंभिन्नस्सो अकुटुबुद्धि अ।
चारणवेउव्विपयाणुसारिणो साहुणो सरणं।।३४।।
उज्झि य वइरविरोहा निच्चमदोहा पसंतमुहसोहा।
अभिमयगुणसंदोहा हयमोहा साहुणो सरणं।।३५।।

तत्थिमं भणइ।।३०।।

सिद्धसरणेण नवबंभहेउसाहुगुणजणिअ बहुमाणो (अणुराओ)।

सुपसत्थमत्थओ

मेइणिमिलंत

खंडिअसिणेहदामा अकामधामा निकामसुहकामा।
सुपुरिसमणाभिरामा आयारामा मुणी सरणं।।३६।।
मिल्हिअ विसयकसाया उज्झियघरघरणिसंगसुहसाया।
अकलिअहरिसविसाया साहू सरणं गयपमाया।।३७।।
हिंसाइदोससुन्ना कयकारुन्ना सयंभुरुप्पन्ना-(प्पुण्णा)।
अजरामरपहखुन्ना साहु सरणं सुकयपुन्ना।।३८।।
कामविंडवणचुक्का कलिमलमुक्का विवि (मु) क्कचोरिक्का।
पावरय-सुरयरिक्का साहू गुणरयणचिच्चिक्का।।३६।।

साहुत्तसुष्टिया जं आयरिआई तओ य ते साहू।
साहुभणिएण गहिया तम्हा ते साहुणो सरणं।।४०।।
पिडवन्न साहुसरणो सरणं काउं पुणोवि जिणधम्मं।
पहिरसरोमंचपवंचकुंचुअंचिअतणू भणइ।।४९।।
पावरसुकएहिं पत्तं पत्तेहिवि नविर केहिवि न पत्तं।
तं केविल पन्नत्तं धम्मं सरणं पवन्नोऽहं।।४२।।
पत्तेण अपत्तेण य पत्ताणि अजेण नरसुरसुहाइं।
मुक्खमुहं पुण पत्तेण नविर धम्मो समे सरणं।।४३।।
निद्दिलअकलुसकम्मो कयसुहजम्मो खलीकय-अहम्मो।
पमुहपिरणामरम्मो सरणं मे होउ जिण धम्मो।।४४।।
कालत्तएवि न मयं जम्मण-जरमरणवाहिसय समयं।

पसमिअकामपमोहं दिझदिडेसु नकलिअविरोहं।
सिवसुहफलयममोहं धम्मं सरणं पवन्नोऽहं।।४६।।
नरय-गइ गमणरोहं गुणसंदोहं पवाइनिक्खोहं।
निहणिअवम्महजोहं धम्मं सरणं पवन्नोऽहं।।४७।।
भासुर - सुवन्न - सुंदर - रयणालंकार - गारव - महग्यं।
निहमिव दोगच्चहरं धम्मं जिणदेसिअं वंदे।।४८।।
चउसरणगमण संचिअ सुचरिअरोमंच अंचियसरीरो।
कयदुक्कडगरिहा असुहकम्मक्खयकंखिरो भणई।।४६।।

अमयं व बहुमयं जिणमयं च सरणं पवन्नोऽहं।।४५।।

इहभविअमन्नभविअं मिच्छत्तपवत्तणं जमहिगरणं। जिणपवयणपडिकुइं दुइं गरिहामि तं पावं।।५०।। मिच्छत्ततमंघेणं अरिहंताइसु अवन्नवयणं जं। अन्नाणेण विरइयं इण्हिं गरिहामि तं पावं।।५९।। सुअधम्म-संघसाहुसु पावं पडिणीअयाइ जं रइअं। अन्नेसु अ पावेसुं इण्हिं गरिहामि तं पावं।।५२।। अन्नेसु अ जीवेसु मित्ती-करुणाइ-गोयरेसु कर्य। परिआवणाइ दुक्खं इण्हिं गरिहामि तं पावं।।५३।। जं मणवयकाएर्हि कयकारिअ-अणुमईहिं आयरियं। धम्मविरुद्धमसुद्धं सब्वं गरिहामि तं पावं।।५४।। अह सो दुक्कडगरिहादलिउक्कडदुक्कडो फुडं भणइ। सुकडाणुरायसमुइन्नपुन्नपुलयं - कुरकरालो।।५५।। अरिहंतं अरिहंतेसु जं च सिद्धत्तणं च सिद्धेसु। आयरिए उज्झायत्तं उवज्झायए।।५६।। साहुणं साहुचरिअं च देसविरइं च सावयजणाणं। सब्वेसिं सम्मत्तं समदिट्टीणं।।५७।। अहवा सब्वं चिअ वीयरायवयणाणुसारि जं सुकयं। कालत्तर्वि तिविहं अणुमोएमो तयं सव्वं।। ५६।। सुहपरिणामो निच्चं चउसरणगमाइ आयारं जीवो। कुसलपयडीउ बंधई बंद्धाउ सुहाणु बंधाउ।।५६।। मंदाणुभावा बद्धा तिव्वाणुभावाउ कुणइ ता चेव। असुहाउ निरणुबंधाउ कुणइ तिव्वाउ मंदाउ।।६०।। ता एयं कायव्वं बुहेहि निच्चंपि संकिलेसम्मि। होइ तिकालं सम्मं असंकिलेसंमि सुकयफलं।।६१।। चउरंगो जिणधम्मो न कओ चउरंगसरणमवि न कयं। चउरंगभवुच्छेओ न कओ हा हारिओ जम्मो।।६२।। इअ - जीवपमायमहारिवीर - भद्दंतमे - अमज्झयणं। झाएसु तिसंझमवंझ-कारणं निब्बु इसुहाणं।।६३।। ।।चउसरणं समत्तं।।१।।

# सुभाषित

पंच-महव्वय-सुव्वय-मूलं, समण-मणाइल साहसुच्चीन्नं। वेरविरामणपज्जवसाणं, सव्वसमुद्दमहोदधी तित्थं।।१।। तित्थंकरेहिं सुदेसियमग्गं, नरग तिरिय विवज्जिय-मग्गं। सब्वं-पवित्तंसुनिम्मियसारं, सिद्धिविमाणं अवंगुय-दारं।।२।। देव नरिंद नमंसिय-पूड्यं, सळ्वजगुत्तम-मंगल-मग्गं। दुद्धरिसं गुण-नायगमेगं, मोक्खपहस्स-वडिंसगभूयं।।३।। धम्मारामे चरे भिक्खु, धिइमं धम्म-सारही। धम्मारामेरया-दंते. बंभचेर-समाहिए।।४।। देव-दाणव गंधव्वा, जक्ख-रक्खस्स-किन्नरा। बंभयारि नमंसंति दुक्करं जे करन्ति ते।।१।। एस धम्मे धुवे निच्चे, सासए जिणदेसिए। सिद्धा सिज्झंति चाणेणं, सिज्झिस्संति तहाव रे।।६।। अरिहंत सिद्ध पवयण गुरु थेर बहुस्सुए तवस्सीसु। वच्छल्लया य तेसिं अभिक्खनाणोवओगे य।।७।। दंसण विणय आवस्सए य, सीलव्वए निरइयारे। खणलव तव च्चियाए, वेयावच्चे समाहीए।।५।। अपुञ्चनाणग्गहणे सुयभत्ती पञ्चयणे पभावणया। एएहिं कारणेहिं तित्थयरत्तं लहइ जीवो।।६।। जिणवयणे-अणुरत्ता जिणवयणं जे करंति भावेणं। अमला असंकिलिङ्घा ते हुंति परित्तसंसारि।।१०।। एवं खु नाणी णो सारं, जं न हिंसई किंचणं। अहिंसा समयं चेव, एतावत्तं वियाणिया।।१९।। जाइं च वृद्धिं च इहेज्जपासं, भूतेहिं जाणे पडिलेह सायं। तम्हातिविज्जो परमंति णच्चा, सम्मत्तदंसी न करेई पावं।।१२।। उम्मुच्चपासं इहमच्चिएहिं, आरंभजीवीऊभयाणुपस्सी। कामेसुगिद्धाणिचयं करंति, संसिंचमाणापुणरेतिगब्भं।। १३।।

सवणेनाणेविन्नाणे. पच्चक्खाणे य संजमे। अणहनए तवे चेव, वोदाणे अकिरियासिद्धि।। १४।। एगोहं नत्थि मे कोइ, नाह मन्नस्स कस्सई। एवं अदीणमणस्सा, अप्पाणमणु सासई।।१५।। एगो मे सासओ अप्पा, नाणदंसणसंजुओ। सेसा मे बाहिरा भावा, सव्व संजोग लक्खणा।।१६।। जीविओ नाभिगच्छेज्जा, मरणं नोवि पत्थए। दुहउवि न इछेज्जा, जीविओ मरणं तहा।।१७।। सारं दंसण नाणं. सारं तव नियम संजम सीलं। सारं जिणवर धम्मं, सारं संलेहणा पंडियमरणं।।१८।। कल्लाणकोडिकारिणी, दुग्गइदुहनिठवणी। संसारजलतारिणी. एगंत होड जीवदया।।१६।। आरंभे नत्थि दया, महिला संगेण नासइ बंभं। संकाएसम्मत्तं नासइ, पव्वज्जा अत्थ गहणेणं च।।२०।। मद्दविसयकसाया, निद्दाविकहायपंचमीभणिया। एए पंचप्पमाया. जीवा पाइंतिसंसारे।।२१।। लब्भंति विमलाभोए, लब्भंति सुरसंपया। लब्भंति पुत्तमित्तं च, एगोधम्मो न लब्भई।।२२।। नविसुहीदेवतादेवलोए, नविसुहीपुढवीपइराया। नविसुहीसेठिसेणावइ य, एगंतसुहीमुणीवीयरागी।।२३।। नगरी सोहंती जलवृक्षभागा, राजा सोहंता चतुरंगी सेना। नारी सोहंति परपुरुषत्यागी, साधुसोहंता निरवद्य बाणी।।२४।।

नारी सोहंति परपुरुषत्यागी, साधुसोहंता निरवद्य बाणी।।२४।। चलंतिमेरुचलंतिमंदिरं, चलंतितारारविचंद्रमंडलं। कदापि काले पृथ्वी चलंति, साधुपुरुषवाक्यो न चलंति धर्मे।।२५।।

अशोकवृक्षः सुरपुष्पवृष्टि दिव्य ध्वनिश्चामरमासनं च। भामण्डलं दुन्दुभिशतपत्रं, अष्टप्रतिहार्याणिजिनेश्वराणाम्।।२६।।

> अप्पा नई वेयरणी, अप्पा मे कुडसामली। अप्पा कामदुहा धेणू, अप्पा मे नंदणं वणं।।२७।।

अप्पा कत्ता विकत्ता य, दुहाण य सुहाण य। अप्पा मित्तममित्तं च, दुप्पडिय सुपडिओ।।२८।। जो सहस्सं सहस्साणं, संगामे दुज्जए जिए। एगं जिणेज्ज अप्पाणं, एस से परमोजओ।।२६।। लाभालाभे सुहे दुक्खे, जीवीए मरणे तहा। समो निंदापसंसासु, तहा माणावमाणओ।।३०।।



# ।।श्री तत्त्वार्थसूत्रम्।।

सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गः।।१।। तत्त्वार्थश्रद्धानं सम्यग्दर्शनम्।।२।। तन्निसर्गादधिगमाद्वा।।३।। जीवाऽजीवाऽस्रब बन्धसंवरनिर्जरामोक्षास्तत्त्वम्।।४।। नामस्थापनाद्रव्यभावत-स्तन्त्यासः।।५।। प्रमाणनयैरधिगमः।।६।। निर्देशस्वामित्वसाधना-धिकरणस्थितिविधानतः।।७।। सत्संख्याक्षेत्रस्पर्शनकालान्तर-भावाल्पबहुत्वैश्च। । ८ । । मतिश्रुताविधमनः पर्यायकेवलानि ज्ञानम्।।६।। तत्प्रमाणे।।१०।। आद्ये परोक्षम्।।१९।। प्रत्यक्षमन्यत्।।१२।। मतिः स्मृतिः संज्ञा चिन्ताऽभिनिबोध इत्यनर्थान्तरम् ।।१३।। तदिन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तम्।।१४।। अवग्रहेहाऽपायधारणाः।।१५।। बहुबहु-विध-क्षिप्रानिश्रिताऽसंदिग्ध-ध्रुबाणां सेतराणाम्।।१६।। अर्थस्य।।१७।। व्यञ्जन-स्याऽवग्रहः।।१८।। न चक्षुरनिन्द्रियाभ्याम्।।१९।। श्रुतं मतिपूर्वंद्वय-नेकद्वादशभेदम्।।२०।। द्विविधोऽवधिः।।२१।। तत्र भवप्रत्ययो नारकदेवानाम्।।२२।। यथोक्तनिमित्तः षड्विकल्पःशेषाणाम्।।२३।। ऋजुविपुलमती मनःपर्यायः।।२४।। विशुद्ध्यप्रतिपाताभ्यां तद्विशेषः।।२५।। विशुद्धिक्षेत्रस्वामिविषयेभ्योऽवधिमनः पर्याययोः।।२६।। मतिश्रुतयोर्निबधः सर्वद्रव्येष्वसर्वपर्यायेषु।।२७।। रूपिष्ववधे: ।। २८।। तदनन्तभागे मनःपर्यायस्य।। २६।। सर्वद्रव्यपर्यायेषु केवलस्य।।३०।। एकादीनि भाज्यानि युगपदेकस्मिन्ना चतुभ्रयः।।३१।। मतिश्रुतावधयो (मतिश्रुतविभङ्गा)

विपर्ययश्च।।३२।। सदसतोरिवशेषाद्यहच्छोपलब्घेरुन्मत्तवत्।।३३।। नैगमसंग्रहव्यवहारर्जुसूत्र शब्दा (शब्द समभिरुढैवंभूता) नयाः।।४४।। आद्यशब्दौ द्वित्रिभेदौ।।३५।।

।। इति प्रथमोऽध्यायः।।



## ।। अथ द्वितीयोऽध्याय:।।

औपशमिकक्षायिकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्त्वमौदयिकपारिणामिकौ च।।१।। द्विनवाष्टादशैकविंशतित्रिभेदा यथाक्रमम्।।२।। सम्यक्त्वचारित्रे।।३।। ज्ञानदर्शनदानलाभ-भोगोपभोगवीर्याणि च।।४।। ज्ञानाज्ञानदर्शनदानादिलब्ध-यश्चतुस्त्रित्रिपञ्चभेदाः (यथाक्रमं) सम्यक्त्वचारित्र-संयमाऽसंयमाश्च।।५।। गतिकषायलिङ्गमिथ्यादर्शनाऽज्ञाना-संयताऽसिद्धत्वलेश्याश्चतुश्चतुस्त्रयेकैकैकैकषड्भेदाः।।६।। जीव-भव्याभव्यत्वादीनि च।।७।। उपयोगो लक्षणम्।।८।। स द्विविधोऽष्टचतुर्भेदः।।६।। संसारिणो मुक्ताश्च।।१०।। समनस्काअमनस्काः। १९९।। संसारिणस्त्रसस्थावराः । । १२। । पृथिव्यम्बुवनस्पतयः स्थावराः।।१३।। तेजोवायू द्वीन्द्रियादयश्च त्रसाः।। १४।। पञ्चेन्द्रियाणि।। १५।। द्विविधानि।। १६।। निर्वृत्युपकरणे द्रव्येन्द्रियम्।।१७।। लब्ध्युपयोगौ भावेन्द्रियम्।।१८।। उपयोगः स्पर्शादिषु।।१६।। स्पर्शनरसनद्राणचक्षुः श्रोत्राणि।।२०।। स्पर्शरसगन्धरूपशब्दास्तेषामर्थाः ।। २१।। श्रुतमनिन्द्रियस्य ।। २२।। वाय्वन्तानामेकम्।।२३।। कृमिपिपीलिकाभ्रमरमनुष्यादाना-मेकैकवृद्धानि।।२४।। संज्ञिनः समनस्काः।।२५।। कर्मयोगः।।२६।। अनुश्रेणि गतिः।।२७।। अविग्रहा जीवस्य।।२८।। च संसारिणः प्राक् चतुर्भ्यः।।२६।। विग्रहवती एकसमयोऽविग्रहः।।३०।। एकं द्वौ चाऽनाहारकः।।३१।। सम्मूर्च्छनगर्भोपपाता जन्म।।३२।। सचित्तशीतसंवृत्ताः सेतरा मिश्राश्चेकशस्तद्योनयः।।३३।। जराय्वण्डपोतजानां गर्भः।।३४।। नारकदेवानामुपपातः।।३४।। शेषाणां सम्मूर्च्छनम्।।३६।।

औदारिकवैक्रियाऽऽहारकतैजसकार्मणानि शरीराणि।।३७।। परं परं सूक्ष्मम्।।३८।। प्रदेशतोऽसंख्येयगुणं प्राक्तैजसात्।।३६।। अनन्तगुणे परे।।४०।। अप्रतिघाते।।४९।। अनादिसम्बन्धे च।।४२।। सर्वस्य।।४३।। तदादीनि भाज्यानि युगपदेकस्याऽऽचतुर्भ्यः।।४४।। निरुपभोगमन्त्यम्।।४५।। गर्भसम्मूर्च्छनजमाद्यम्।।४६।। वैक्रियमौप-पातिकम्।।४७।। लब्धिप्रत्ययं च।।४८।। शुभं विशुद्धमव्याघाति चाहारकं चतुर्दशपूर्वधरस्यैव।।४६।। तैजसमिप।।४०।। नारक-सम्मूर्छिनो नपुंसकानि।।५९।। न देवाः।।५२।। औपपातिक-चरमदेहोत्तमपुरुषाऽसङ्ख्येयवर्षायुषोऽनपवर्त्यायुषः।।५३।।

।। इति द्वितीयोऽध्यायः।।



# ।। अत तृतीयोऽध्यायः।।

रत्नशर्करावालुकापङ्कधूमतमोमहातमः प्रभा भूमयो धनाम्बुवाता-सप्ताधोऽधः पृथुतराः।।१।। तासुनारकाः।।२।। नित्याशुभतरलेश्यापरिणामदेहवेदनाविक्रियाः ।।३।। परस्परोदीरित-दुःखाः।।४।। संक्लिष्टासुरोदीरितदुःखाश्च प्राक् चतुर्थ्याः।।५।। तेष्वेकत्रिसप्तदशसप्तदशद्वाविंशतित्रयस्त्रिंशत्सागरोपमा सत्त्वानां परा जंबूद्वीपलवणादयः शुभनामानो द्वीपसमुद्राः।।७।। स्थितिः।।६।। पूर्व पूर्वपरिक्षेपिणो वलयाकृतयः।। द्वा तन्मध्ये द्विर्द्विर्विष्कम्भाः मेरुनाभिर्वृत्तो योजनशतसहस्रविष्कम्भो जम्बूद्वीपः।।६।। भरतहैमवतहरिविदेहरम्यक्हैरण्यवतैरावतवर्षाः क्षेत्राणि।।१०।। तद्विभाजिनः पूर्वापरायता हिमवन्महाहिम-वन्निषधनीलरुक्मिशिखरिणो वर्षधरपर्वताः।।११।। द्विर्धातकी-खण्डे।।१२।। पुष्करार्धे च।।१३।। मानुषोत्तरान्मनुष्याः।। १४।। आर्या म्लेच्छाश्च।। १५।। भरतैरावतविदेहाः कर्मभूमयोऽन्यत्र देवकुरूत्तरकुरुभ्यः।।१६।। नृस्थिती परापरे त्रिपल्योपमांत-र्मुहूर्ते।।१७।। तिर्यग्योनीनां च।।१८।।

।।इति तृतीयोऽध्यायः।।



## ।। अथ चतुर्थोऽध्याय।।

देवाश्चतुर्निकायाः।।१।। तृतीयः पीतलेश्यः।।२।। दशाष्ट-पञ्चद्वादशविकल्पाः कल्पोपपन्नपर्यन्ताः।।३।। इन्द्रसामानिकत्राय-स्त्रिंशपारिषद्यात्मरक्षलोकपालानीकप्रकीर्णकाभियोग्यकिल्विषकाश्चे-कशः।।४।। त्रायस्त्रिंशलौकपालवर्ज्या व्यंतरज्योतिष्काः।।५।। पूवयोद्वीन्द्राः।।६।। पीतान्तलेश्याः।।७।। कायप्रवीचारा आऐशा-शेषाः स्पर्शरूपशब्दमनःप्रवीचारा द्वयोर्द्वयोः ।।६।। परेऽप्रवीचाराः।।१०।। भवनवासिनोऽसुरनागविद्युत्सुपर्णाऽग्निवात-स्तनितोदधिद्वीपदिक्कुमाराः।।११।। व्यंतराः किन्नरकि**म्पुरुष** महोरगगान्धर्वयक्षराक्षसभूतिपशाचाः।। १२।। ज्योतिष्काः सूर्याश्चन्द्र-मसौ ग्रहनक्षत्रप्रकीर्णतारकाश्च।।१३।। मेरुप्रदक्षिणा नृलोके।। १४।। तत्कृतः कालविभागः।।१५।। वस्थिताः।।१६।। वैमानिकाः।।१७।। कल्पोपपन्नाः कल्पा-तीताश्च।।१८।। उपर्युपरि।।१६।। सौधर्मेशानसनत्कुमारमाहेन्द्र ब्रह्मलोकलान्तक-महाशुक्रसहस्रारेष्वानतप्राणतयोरारणाच्युतयो-र्नवसु ग्रैवेयकेषु विजय-वैजयन्त-जयन्ताऽपराजितेषु सर्वार्थसिद्धे च।।२०।। प्रभावसुखद्यतिलेश्याविशुद्धीन्द्रियावधि-स्थिति विषयतोऽधिकाः।।२१।। गतिशरीरपरिग्रहाऽभिमानतो हीनाः।।२२।। उच्छ्वासाहारवेदनोपपातानुभावतश्च साध्याः।।२३।। शुक्ललेश्या द्वित्रिशेषेषु।।२४।। प्राग्गैवेयकेभ्यः कल्पाः।।२५।। लोकान्तिकाः।।२६।। सारस्वतादित्य-वहन्यरुणगर्दतोयतुषिताव्याबाधमरुतोऽरिष्टाश्च । । २७ । । द्विचरमाः।।२८।। औपपातिकमनुष्येभ्यः शेषास्तिर्यभ्योनयः।।२६।। भवनेषु दक्षिणार्धाधिपतीनां स्थितिः।।३०।। मध्यर्धम् ।। ३९।। शेषाणां पादोने ।। ३२।। असुरेन्द्रयोः सागरोपममधिकं च।।३३।। सौधर्मादिषु यथाक्रमम्।।३४।। सागरोपमे।।३५।। अधिके च।।३६।। सप्त सनत्कुमारे।।३७।। विशेषस्त्रिसप्तदशैकादशत्रयोदश-पञ्चदशभिरधिकानि च।।३८।। आरणाच्युतादूर्ध्वमेकैकेन नवसुग्रैवेय-केषु विजयादिषु सर्वार्थसिद्धे च।।३६।। अपरापल्योपममधिकं च।।४०।। सागरोपमे।।४९।। अधिके च।।४२।। परतः परतः द्वितीयादिष्।।४४।। पूर्वापूर्वाऽनन्तरा।।४३।। नारकाणां च

दशवर्षसहस्राणि प्रथमायाम्।।४४।। भवनेषु च।।४६।। व्यन्तराणां च।।४७।। परा पल्योपमम्।।४८।। ज्योतिष्काणामधिकम्।।४६।। ग्रहाणामेकम्।।४०।। नक्षत्राणामर्द्धम्।।४९।। तारकाणां चतुर्भागः।।४२।। जघन्या त्वष्टभागः।।४३।। चतुर्भागः-शेषाणाम्।।४४।।

#### ।।इतिचतुर्थोऽध्यायः।।



#### ।। अथ पञ्चमोऽध्यायः।।

अजीवकाया धर्माऽधर्माकाशपुद्गलाः।।१।। द्रव्याणि-जीवाश्च।।२।। नित्यावस्थितान्यरूपीणि।।३।। रूपिणः निष्क्रियाणि पुद्गलाः । । ४ । । आऽऽकाशादेकद्रव्याणि।।५।। च।।६।। असंख्येयाः प्रदेशा धर्माऽधर्मयोः।।७।। जीवस्य च।।८।। आकाशस्याऽनन्ताः।।६।। सङ्ख्येयाऽसङ्ख्येयाश्च पुद्गला-नाम्।।१०।। नाऽणोः।।११।। लोकाकाशेऽवगाहः।।१२।। कृत्स्ने।।१३।। एकप्रदेशादिषु भाज्यः-धर्माऽधर्मयो: पुद्गलानाम्।।१४।। असङ्ख्येयभागादिषु जीवानाम्।।१४।। प्रदेशसंहारविसर्गाभ्यां प्रदीपवत्।।१६।। गतिस्थित्युपग्रहो धर्माऽधर्मयोरुपकारः।।१७।। आकाशस्याऽवगाहः।।१८।। शरीर-वाङमनः प्राणापानाः पुद्गलानाम्।।१६।। सुखदुःखजीवित-मरणोपग्रहाश्च।।२०।। परस्परोपग्रहो जीवानाम्।।२१।। परिणामः क्रिया परत्वापरत्वे च कालस्य।।२२।। स्पर्शरसगन्ध-पुद्गलाः।।२३।। शब्दबन्धसौक्ष्म्यस्थौल्यसंस्थानभेदत-मश्छायातपोद्योतवन्तश्च।।२४।। अणवः स्कन्धाश्च।।२५।। सङ्घातभेदेभ्यः उत्पद्यन्ते।।२६।। भेदादणुः।।२७।। भेदसङ्घा-ताभ्यां चाक्षुषाः।।२८।। उत्पादन्ययध्रौन्ययुक्तं सत्।।२६।। तद्भावाव्ययं नित्यम्।।३०।। अपिंतानर्पितसिद्धेः।।३९।। स्निग्धरूक्षत्वाद्वन्थः।।३२।। न जघन्यगुणानाम्।।३३।। गुणसाम्ये सदृशानाम्।।३४।। द्व्यधिकादिगुणानां तु।।३४।। बन्धे समाधिकौ पारिणामिकौ।।३६।। गुणपर्यायवद् द्रव्यम्।।३७।।

कालश्चेत्येके।।३८।। सोऽनन्तसमयः।।३६।। द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणाः।।४०।। तद्धावः परिणामः।।४९।। अनादिरादिमांश्च।।४२।। रूपिष्वादिमान्।।४३।। योगोपयोगौ जीवेषु।।४४।।

।। इति पञ्चमोऽध्यायः।।



#### ।। अथ षष्ठोऽध्याय।।

कायबाङमनः कर्म योगः।।१।। स आस्रवः।।२।। शुभः पुण्यस्य।।३।। अशुभः पापस्य (शेषं पापम्)।।४।। सकषायाकषाययोः सांपरायिकेर्यापथयोः।।१।। इन्द्रियकषाया-व्रतक्रियाः पञ्चचतुः पञ्चपञ्चविंशतिसंख्याः पूर्वस्यं भेदाः।।६।। तीव्रमंदज्ञाताज्ञातभाववीर्याधिकरणविशेषेभ्यस्तद्विशेषः (विशेषा-त्तद्विशेषः)।।७।। अधिकरणजीवाऽजीवाः।।८।। आद्यं संरम्भसमा-रम्भारंभयोगकृतकारिताऽनुमतकषायविशेषैस्त्रिस्त्रिस्त्रिश्चतुश्चैकशः।।६।। निर्वर्तनानिक्षेपसंयोगनिसर्गा द्विचतुर्द्वित्रिभेदाः परम्।।१०।। तत्प्रदोषनिद्ववमात्सर्यान्तरायासादनोपघाता ज्ञानदर्शनावरणयोः ।।११।। दुःख शोक तापा क्रन्दन वध परिदेवनान्यात्मपरोभयस्थान्य सद्देद्यस्य।।१२।। भूतव्रत्यनुकम्पा दानं सरागसंयमादियोग क्षांतिः शौचिमिति सद्देद्यस्य।।१३।। केवलि श्रुत सङ्घ धर्म देवावर्णवादो दर्शनमोहस्य।।१४।। कषायोदया तीव्रात्मपरिणामश्चारित्र-मोहस्य।। १४।। बह्वारम्भ परिग्रहत्वं च नारकस्यायुषः।। १६।। माया तैर्यग्योनस्य।।१७।। अल्पारम्भपरिग्रहत्वं स्वभावमार्दवार्जवं मानुषस्य।।१८।। निःशीलव्रतत्वं च सर्वेषां।।१६।। संयमाऽसंयमाऽकामनिर्जरा बालतपांसिदेवस्य।।२०।। विसंवादनं चाशुभस्य नाम्नः।।२१।। विपरीतं शुभस्य।।२२।। र्विनयसम्पन्नता शीलव्रतेष्वनतिचारोऽभीक्ष्णं दर्शनविशुद्धि ज्ञानोपयोगसंवेगौ शक्तितस्त्यागतपसी सङ्घ साधुसमाधि वैयावृत्त्यकरण मर्हदाचार्य बहुश्रुत प्रवचनभक्तिरावश्यकापरिहाणि मीर्गप्रभावना प्रवचनवत्सलत्विमिति तीर्थकृत्त्वस्य।।२३।। परात्मिनन्दाप्रशंसे

सदसद्गुणाच्छादनोद्धावने च नीचैर्गोत्रस्य।।२४।। तद्विपर्ययो नींचैवृत्यनुसेकौ चोत्तरस्य।।२५।। विघ्नकरणमन्तरायस्य।।२६।।

#### ।।इति षष्ठोऽध्यायः।।



### ।। अथ सप्तमोऽध्यायः।।

हिंसाऽनृतस्तेयाब्रह्मपरिग्रहेभ्यो विरतिव्रतम् । । १ । । देशसर्वतोऽणुमहती।।२।। तत्स्थैर्यार्थं भावनाः पञ्च पञ्च।।३।। हिंसादिष्विहामुत्र चापायावद्यदर्शनम्।।४।। दुःखमेव वा।।५।। मैत्री-प्रमोद-कारुण्य-माध्यस्थ्यानि सत्त्व-गुणाधिक-क्लिश्य-मानाऽविनेयेषु।।६।। जगत्कायस्वभावौ च संवेगवैराग्यार्थम्।।७।। प्रमत्तयोगात्त-प्राणव्यपरोपणं हिंसा।। ८।। असदभिघानमनृतम्।। १।। अदत्तादानं स्तेयम्।।१०।। मैथुनमब्रह्म।।११।। परिग्रहः।। १२।। नि:शल्यो व्रती।। १३।। अगार्य-नगारश्च।। १४।। अणुक्रतोऽगारी।।१५।। दिग्देशाऽनर्थदण्डविरतिसामायिकपौषधोप-वासोपभोगपरिभोगपरिमाणाऽतिथिसंविभागव्रतसम्पन्नश्च । । १६ । । मारणन्तिकीं संलेखनां जोषिता।। १७।। शङ्काकांक्षाविचि-कित्साऽन्यद्दष्टिप्रशंसासंस्तवाः सम्यग्द्दष्टेरतिचाराः।।१८।। ब्रतशीलेषुपञ्च पञ्च यथाक्रमम्।।१६।। बन्धवधछविच्छेदाऽति-भारारोपणाऽन्नपाननिरोधाः ।।२०।। मिथ्योपदेश-रहस्याभ्याख्यान-क्टलेखक्रिया-न्यासापहार-साकारमंत्रभेदाः ।। २१।। स्तेनप्रयोग-तदाहृतादान विरुद्धराज्यातिक्रम—हीनाधिकमानोन्मान-प्रतिरुपक-व्यवहाराः।।२२।। परविवाहकरणेत्वपरिगृहीताऽपरिगृहीतागमनाऽनङ्ग-क्रीडातीव्रकामाभिनिवेशाः।।२३।। क्षेत्रवास्तुहिरण्यसुवर्णधनधान्य-दासीदासकुप्यप्रमाणातिक्रमाः।।२४।। ऊर्ध्वाधस्तिर्यग्व्यति-क्रमःक्षेत्रवृद्धिस्मृत्यन्तर्धानानि।।२५।। आनयनप्रेष्यप्रयोगशब्दरूपा-नुपातपुद्गलप्रक्षेपाः।।२६।। कन्दर्पकोत्कुच्यमौखर्याऽसमीक्ष्याधि-करणोपभोगाधिकत्वानि।।२७।। योगदुःप्रणिधानानादर स्मृत्यनु-पस्थापनानि । । २८ । । अप्रत्यवेक्षिताप्रभार्जितोत्सर्गादाननिक्षेप-संस्तारोपक्रमणानादरस्मृत्यनुपस्थापनानि।। २६।। सचित्तसम्बद्ध-

सम्मिश्राऽभिषवदुष्पक्वाहाराः।।३०।। सचितिनक्षेपिधानपरव्यपदेश-मात्सर्यकालातिक्रमाः।।३९।। जीवितमरणाशंसामित्रानुरागसुखा-नुबन्धनिदानकरणानि।।३२।। अनुग्रहार्थं स्वस्यातिसर्गो दानम्।।३३।। विधिद्रव्यदातृपात्रविशेषात्तद्विशेषः।।३४।।

### ।।इति सप्तमोऽध्याय।।



#### ।। अथाष्टमोऽध्यायः।।

मिथ्यादर्शनाऽविरति-प्रमाद-कषाय योगा बन्धहेतवः।।९।। कर्मणो योग्यान्पुद्गलानादत्ते।।२।। सकषायत्वाज्जीवः बन्धः।।३।। प्रकृति-स्थित्यनुभाव प्रदेशास्तद्विधयः।।४।। आद्यो ज्ञान-दर्शना-वरण-वेदनीय-मोहनीयाऽयुष्क-नाम-गोत्राऽन्त-रायाः।।५।। पञ्चनवद्वय ष्टार्विशति चतु द्विचत्वारिंशद् द्वि-पञ्चभेदायथाद्भमम्।।६।। मत्यादीनां।।७।। चक्षुरचक्षुरवधिकेवलानां निद्रा-निद्रा प्रचला-प्रचला प्रचला-स्त्यानगृद्धिवेदनीयानि सदसद्वेद्ये।।६।। दर्शनचारित्रमोहनीयकषाय-वेदनीयाख्यास्त्रिद्विषोडशनवभेदाः सम्यक्त्वमिथ्यात्वतदुभयानि कषाय-प्रत्याख्यान नोकषायावनन्तानुबंध्य प्रत्याख्यानावरणसंज्वल-हास्यरत्यरतिशोकभय-नविकल्पाश्चैकशः क्रोधमानमायालोभाः जुगुप्सास्त्रीपुंनपुंसकवेदाः।।१०।। नारकतैर्यग्योनमानुषदेवानि।।११।। गतिजातिशरीराङ्गोपाङ्गनिर्माणबन्धनसंघातसंस्थानसंहननस्पर्शरसगन्ध-वर्णाणुपूर्व्यगुरुलघूपघातपराघातातपोद्योतोच्छ्वासविहायोगतयः प्रत्येक शरीरत्रससुभगसुस्वरशुभसूक्ष्मपर्याप्तस्थिरादेययशांसि सेतराणि तीर्थकृत्त्वं च।।१२।। उच्चेर्नीचैश्च।।१३।। दानादीनाम् (अन्तराया)।।१४।। आदितस्तिसृणामंतरायस्य च त्रिंशत्सागरोप-मकोटीकोटयः सप्ततिर्मोहनीयस्य।।१६।। स्थिति:।।१४।। र्विंशति:।। १७।। त्रयस्त्रिंशत्सागरोपमाण्यायुष्कस्य (त्रयस्त्रिंशत्साग-राण्यधिकान्यायुष्कस्य)।।१८।। अपराद्वादशमुहूर्त्ता वेदनीयस्य।।१६।। नामगोत्रयोरष्टौ ।।२०।। शेषाणामन्त-र्मुहूर्त्तम् ।।२१।। विकाकोऽनु-यथानाम।।२३।। ततश्च निर्जरा।।२४।। भाव:।।२२।। स

नामप्रत्ययाः सर्वतो योगविशेषात्सूक्ष्मैकक्षेत्रावगाढ-स्थिताः सर्वात्म-प्रदेशेष्वनन्तानन्तप्रदेशाः।।२५।। सद्देद्यसम्यक्त्वहास्यरतिपुरुष-वेदशुभायुर्नामगोत्राणि पुण्यम्।।२६।।

।।इति अष्टमोऽध्यायः।।



#### ।।अथ नवमोऽध्यायः।।

आसवनिरोधःसंवरः।।१।। स गुप्तिसमितिधर्मानुप्रेक्षा-परिषहजयचारित्रै:।।२।। तपसा निर्जरा च।।३।। सम्यग्योगनिग्रहो गुप्तिः।।४।। ईर्याभाषेषणादाननिक्षेपोत्सर्गाः समितयः।।५।। उत्तमः क्षमामार्दवार्जवशौचसत्यसंयमतपस्त्यागाऽऽकिञ्चन्यब्रह्मचर्याणि धर्मः।।६।। अनित्याशरणसंसारैकत्वान्यत्वाशुचित्वाऽस्रवसंवरनिर्जरा-लोकबोधिदुर्लभधर्मस्वाख्यातस्वतत्त्वानुचिन्तनमनुप्रेक्षाः।।७।। मार्गाऽ-परिषौढव्याः च्यवननिर्जरार्थं परिषहाः।। ८।। शीतोष्णदंशमशकनाग्न्यारतिस्त्रीचर्यानिषद्याशय्याक्रोशवध-याचनाऽ-लाभरोगतृणस्पर्शमलसत्कारपुरस्कारप्रज्ञाऽज्ञानाऽदर्शनानि।।६।। सूक्ष्म-सम्परायच्छद्मस्थवीतरागयोश्चतुर्दश।।१०।। एकादश जिने।।११।। बादरसम्पराये सर्वे । । १२ । । ज्ञानावरणे प्रज्ञाऽज्ञाने।।१३।। दर्शनमोहान्तराययोरदशनालाभौ।।१४।। चारित्रमोहे नाग्न्यारति-स्त्रीनिषद्याक्रोशयाचनासत्कारपुरस्काराः।।१५।। वेदनीये शेषाः । । १६ । । एकादयो भाज्या युगपदेकोनविंशतिः । । १७ । । सामायिक-छेदोपस्थाप्य-परिहारविशुद्धि-सूक्ष्मसम्पराय यथाख्यातानि-चारित्रम्।।९८।। अनशनावमौदर्यवृत्तिपरिसङ्ख्यान रसपरित्याग-विविक्तशय्यासनकायक्लेशा बाह्य तपः।।१६।। प्रायच्छित-विनयवैयावृत्यस्वाध्यायव्युत्सर्गध्यानान्युत्तरम् ।।२०।। नव-चतुर्दश पञ्च द्विभेदं यथाकमं प्राग्ध्यानात्।।२१।। आलोचनप्रतिक्रमणत-दुभयविवेकव्युत्सर्गतपश्छेदपरिहारोपस्थापनानि ।। २२।। चारित्रोपचाराः।।२३।। आचार्योपाध्यायतपस्विशैक्षकग्लानगण-कुलसङ्घसाधुसमनोज्ञानाम्।।२४।। वाचनाप्रच्छनाऽनुप्रेक्षाऽऽम्नाय-धर्मोपदेशाः ।। २५ ।। बाह्याभ्यन्तरोपध्योः।।२६।।

नस्यैकाग्रचिन्तानिरोधो ध्यानम्।।२७।। आमुहूर्त्तात्।।२८।। आर्त्तरौद्रधर्म्मशुक्लानि।।२६।। परे मोक्षहेतू।।३०।। आर्त्तममनोज्ञानां सम्प्रयोगे तद्विप्रयोगाय स्मृतिसमन्वाहारः।।३१।। वेदनायाश्च।।३२।। मनोज्ञानाम्।। ३३।। निदानं च (कामोपहतचित्तानां पुनः)।।३४।। तदविरतदेशविरतप्रमत्तसंयतानाम्।।३५।। हिंसाऽनृत-स्तेयविषयसंरक्षणेभ्यो रौद्रमविरतदेशविरतयो:।।३६।। आज्ञाऽपाय-विपाकसंस्थानविचयाय धर्ममप्रमत्तसंयतस्य।।३७।। उपशान्तक्षीण-कषाययोश्च।।३८।। शुक्ले चाद्ये पूर्वविदः।।३६।। केवलिनः।।४०।। पृथक्त्वैकत्ववितर्कसूक्ष्मक्रियाप्रतिपातिब्युपरत-क्रियाऽनिवृत्तीनि।।४१।। तत् त्र्येककाययोगाऽयोगानाम्।।४२।। एकाश्रये सवितर्के पूर्वे।।४३।। अविचारं द्वितीयम्।।४४।। वितर्कः श्रुतम्।।४५।। विचारोऽर्थव्यञ्जनयोयोगसंक्रान्तिः।।४६।। सम्यग्-दृष्टिश्रावकविरतानन्तवियोजकदर्शनमोहक्षपकोपशमकोपशान्तमोहक्ष-पकक्षीण-मोहजिनाः क्रमशोऽसङ्ख्येयगुणनिर्जराः।।४७।। पुलाक-निर्ग्रन्थस्नातका निर्ग्रन्थाः।।४८।। संयमश्रुत-बकुशकुशील प्रतिसेवनातीर्थलिङ्गलेश्योपपातस्थान विकल्पतः साध्याः।।४६।।

।।इति नवमोऽध्यायः।।



### ।। अत दशमोऽध्यायः।।

मोहक्षयाज्ज्ञानदर्शनावरणान्तरायक्षयाच्च केवलम्।।१।। बन्धहेत्वभावनिर्जराभ्याम्।।२।। कृत्स्नकर्मक्षयो मोक्षः।।३।। औपशमिकादिभव्यत्वाभावाच्चान्यत्र केवलसम्यक्त्वज्ञानदर्शन-सिद्धत्वेभ्यः।।४।। तदनन्तरमूर्ध्वं गच्छत्या लोकान्तात्।।५।। पूर्वप्रयोगादसङ्गत्वाद्बन्धच्छेदात्तथागितपरिणामाच्चतद्गितः।।६।। क्षेत्रकालगितिलङ्गतीर्थचारित्रप्रत्येकबुद्धबोधितज्ञानावगाहनान्तरसङ्ख्याल्प-बहुत्वतः साध्याः।।७।।

।। इति दशमोऽध्यायः।। ।।इति तत्त्वार्थ सूत्रं सम्पूर्णम्।।



# ।।भक्तामरस्तोत्रम्।।

भक्तामरप्रणतमौलिमणिप्रभाणा-

मुद्योतकं दलितपापतमोवितानम्

सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा---

वालम्बनं भवजले पततां जनानाम्।।१।।

यः संस्तुतःसकलवाङ्मयतत्त्वबोधा-

दुद्भूतबुद्धिपटुभिःसुरलोकनाथैः।

स्तोत्रैर्जगत्त्रितयचित्तहरैरुदारै::

स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्।।२।।

बुद्ध्या विनाऽपि विबुधार्चितपादपीठ!,

स्तोतुं समुद्यतमतिर्विगतत्रपोऽहम्।

बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्ब—

मन्यः क इच्छति जनः सहसाग्रहीतुम्।।३।।

वक्तुं गुणान् गुणसमुद्र! शशाङ्ककान्तान्,

कस्ते क्षमः सुरगुरुःप्रतिमोऽपिबुद्ध्या।

कल्पांतकालपवनोद्धतनक्रचक्रं;

को वा तरीतुमलमम्बुनिधिं भुजाभ्याम्।।४।।

सोऽहं तथापि तव भक्तिवशान्मुनीश,

कर्तुं स्तवं विगतशक्तिरपि प्रवृत्तः।

प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्यमृगोमृगेन्द्रं,

नाभ्येति किं निजिशशोः परिपालनार्थम्।।४।।

अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम,

त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान्माम्।

यत्कोकिलः किल मधौ मधुरं विरौति,

तच्चारुचाम्रकलिकानिकरैकहेतुः।।६।।

त्वत्संस्तवेन भवसन्ततिसन्निबद्धं,

पापं क्षणात्क्षयमुपैति शरीरभाजाम्।

आक्रान्तलोकमलिनिलमशेषमाशु,

सूर्यांशुभिन्नमिव शार्वरमन्धकारम्।।७।।

मत्वेति नाथ तव संस्तवनं मयेद-

मारभ्यते तनुधियाऽपि तव प्रभावात्।

चेतो हरिष्यति सतां नलिनीदलेषु,

मुक्ताफलद्युतिमुपैति ननूदबिन्दुः।। ८।।

आस्तां तव स्तवनमस्तसमस्तदोषं;

त्वत्संकथाऽपि जगतां दुरितानि हन्ति।

दूरे सहस्रकिरणः कुरुते प्रभैव,

पद्याकरेषु जलजानि विकाशभाञ्जि।।६।।

नात्यद्भुतं भुवनभूषण! भूतनाथ!,

भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमभिष्टुवन्तः।

तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा,

भूत्याश्रितं य इह नात्मसमं करोति।।१०।।

दृष्ट्वा भवंतमनिमेष विलोकनीयं,

नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षुः।

पीत्वा पयः शशिकरद्युतिदुग्धसिन्धोः,

क्षारं जलं जलनिधेरशितुं क इच्छेत्।।१९।।

यैः शान्तरागरुचिभिः परमाणुभिस्त्वं,

निर्मापितस्त्रिभुवनैकललामभूत!।

तावन्त एव खलु तेऽप्यणवः पृथिव्यां,

यत्ते समानमपरं न हि रूपमस्ति।। १२।।

वक्त्रं क्व ते सुरनरोरगनेत्रहारि,

निःशेषनिर्जितजगत्त्रितयोपमानम्।

बिम्बं कलङ्कमिलनं क्व निशाकरस्य,

यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम्।।१३।।

सम्पूर्णमण्डलशशांङ्कलाकलाप!---

शुभ्रा गुणास्त्रिभुवनं तव लंघयन्ति।

ये संश्रितास्त्रिजगदीश्वर नाथमेकं.

कस्तान्निवारयति सञ्चरतोयथेष्टम्।।१४।।

चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाभि-

नीतं मनागपि मनो न विकारमार्गम्।

कल्पान्तकालमरुता चलिताचलेन,

किं मन्दराद्रिशिखरं चलितं कदाचित्।। १४।।

निबूंनवर्तिस्पवर्दिनतैलपूरः.

कुन्तं जगत्वयमिदं प्रकटीकरोषि।

गम्यो न जातु महनां चलिताचलानां,

दीपोऽपरस्त्वमसि नाध! जगत्मकाशः।।१६।।

नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्यः,

स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति।

नाम्मोधरोदरनिरुद्धमहाप्रभावः,

स्वातिज्ञाविमहिमाऽसि मुनीन्द्र! लोके।।१७।।

नित्योदयं दलितमोहमहान्धकारं,

गम्यं न राहुवदनस्य न वारिदानाम्।

विभाजते तव मुखाव्जमनल्पकान्ति,

विद्योतयज्जगदपूर्वशशाङ्कविम्बम्।।१८।।

किं शर्वरीषु शशिनाऽह्नि विवस्वता वा,

युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमस्सु नाथ!।

निप्पन्नशालिवनशालिनि जीवलोके.

कार्यं कियज्जलधरैर्जलभारनमै: 119811

ज्ञानं यथा त्विय विभाति कृतावकाशं,

नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु।

तेजःस्फुरन्मणिषु याति यथा महत्त्वं,

नैवं तु काचशकले किरणाकुलेऽपि।।२०।।

मन्ये वरं हरिहरादय एव दष्टा,

दृष्टेषु येषु हृदयं त्विय तोषमेति।

किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः

कश्चिन्मनोहरति नाथ भवानारेऽपि।। १९।।

स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान्,

नान्यासुतं त्वदुपमं जननी प्रसृता।

सर्वा-दिशो-दधति-भानि-सहसरश्गिः; प्राच्येव-दिगुजनयती-स्पुरदंशुजालम् । । १९ । ।

त्वामामनन्ति मुनयः परमं पुगांरा—

मादित्यवर्णममलं तमसः पुरस्तात्।

त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति भृत्युं;

नान्यः शिवः शिवपदस्य भुनीन्त्। पत्थाः।। १३। '

त्वामव्ययं विभुमचिन्त्यमसंख्यमाद्यं,

ब्रह्माणमीश्वरमनन्तमनंगकेतुम्।

योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकं,

ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः।।२४।।

बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चितबुद्धिबोधात्,

त्वं शङ्करोऽसिभुवनत्रयशङ्करत्वात्।

धातासिधीर! शिवमार्गविधेर्विधानात्,

व्यक्तं त्वमेव भगवन्! पुरुषोत्तमोऽसि।।२५।।

तुभ्यं नमस्त्रिभुवनात्तिंहराय नाथ,

तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय।

तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय,

तुभ्यं नमो जिन! भवोदधिशोषणाय।।२६।।

को विस्मयोऽत्र यदि नाम गुणैरशेषै---

स्त्वंसंश्रितो निरवकाशतया मुनीश!

दौषैरुपात्तविविधा श्रयजातगर्वैः;

स्वप्नांतरेऽपि न कदाचिदपीक्षितोऽसि।।२७।।

उच्चैरशोकतरुसंश्रितमुन्मयूख—

माभाति रूपममलं भवतो नितान्तम्।

स्पष्टोल्लसत्किरणमस्ततमोवितानं,

बिम्बं खेरिव पयोधरपार्श्ववर्ति।।२८।।

सिंहासने मणीमयूखशिखाविचित्रे,

विभ्राजते तव वपुः कनकावदातम्।

बिम्बं बियद्विलसदंशुलता वितानं,

तुङ्गोदयाद्रिशिरसीव सहस्ररश्मेः।।२६।।

कुन्दावदातचलचामरचारुशोभं,

विभ्राजते तववपुः कलधौतकान्तम्।

उद्यच्छशाङ्कशुचिनिर्झरवारीधार---

मुच्चैस्तटं सुरगिरेरिव शातकौम्भम्।।३०।।

छत्रत्रयं तव विभाति शशाङ्ककान्त—

मुच्चैः स्थितं स्थगितभानुकरप्रतापम्।

मुक्ताफलप्रकरजालविवृद्धशोभं—

प्रख्यापयत्त्रिजगतः परमेश्वरत्वम्।।३१।।

गम्भीरताररवपूरीतदिग्विभाग---

स्त्रेलोक्यलोकशुभसङ्गमभूतिदक्ष।

सद्धर्मराजजयघोषणघोषकः सन्,

खे दुन्दुभिर्ध्वनित ते यशसः प्रवादी।।३२।।

मन्दारसुन्दरनमेरुसुपारिजात--

संतानकादिकुसुमोत्करवृष्टिरद्धा।

गन्धोदबिन्दुशुभमन्दमरुत्प्रपाता,

दिव्या दिवः पतित ते वचसां तितर्वा।।३३।।

शुभ्रप्रभावलयभूरिविभा विभोस्ते,

लोकत्रयद्युतिमतां द्युतिमाक्षिपन्ती।

प्रोद्यद्दिवाकरनिरन्तरभूरिसंख्या,

दीप्तिर्जयत्यपि निशामपि सोमसौम्याम्।।३४।।

स्वर्गापवर्गगममार्गविमार्गणेष्ट---

सद्धर्मतत्त्वकथनैकपटुस्त्रिलोक्यां।

दिव्यध्वनिर्भवति ते विशदार्थसर्व—

भाषास्वभावपरिणामगुणैः प्रयोज्यः।।३५।।

उन्निद्रहेमनवपङ्कजपुञ्जकान्ति,

पर्युल्लसन्नखमयूखशिखाऽभिरामौ।

पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र! धत्तः,

पद्मानि तत्र विबुधाः परिकल्पयन्ति।।३६।।

इत्थं यथा तव विभूतिरभूज्जिनेन्द्र!,

धर्मोपदेशनविधौ न तथा परस्य।

याद्यक्प्रभा दिनकृत प्रहतान्धकारा,

तादक्कुतो ग्रहगणस्य विकाशिनोऽपि।।३७।।

**श्च्योतन्मदाविलविलोलकपोलमूल**—

मत्त्रभ्रमद्मभ्ररनादविवृद्धकोपम्।

ऐरावताभमिभमुद्धतमापतन्तं,

दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानाम्।।३८।।

भिन्नेभकुम्भगलदुज्जवलशोणिताक्त—

मुक्ताफलप्रकरभूषितभूमिभागः।

बद्धक्रमः क्रमगतं हरिणाधिपोऽपि,

नाक्रामित क्रमयुगाचलसंश्रितं ते।।३६।।

कल्पान्तकालपवनोद्धतविह्वकल्पं,

दावानलं ज्वलितमुज्ज्वलमुत्स्फुलिङ्गम्।

विश्वं जिघत्सुमिव सन्मुखमापतन्तं,

त्वन्नामकीर्त्तनजलं शमयत्यशेषम्।।४०।।

रक्तेक्षणं समदकोकिलकण्ठनीलं,

क्रोधोद्धतं फणिनमुत्फणमापतन्तम्।

आक्रामित क्रमयुगेन निरस्तशङ्क-

स्त्वन्नामनागदमनी हृदि यस्य पुंसः।।४९।।

वल्गत्तुरंङ्गगजगर्जितभीमनाद—

माजौ बलं बलवतामपि भूपतीनाम्।

उद्यद्विवाकरमयूखशिखापविद्धं,

त्वत्कीर्तनात्तम इवाशु भिदामुपैति।।४२।।

कुन्ताग्रभिन्नगजशोणितवारिवाह—

वेगवतारतरणातुरयोधभीमे।

युद्धे जयं विजितदुर्जयजेयपक्षा—

स्त्वपादपङ्कजवनाश्रयिणो लभन्ते।।४३।।

अम्भोनिधौक्षुभितभीषणनक्रचक्र-

पाठीनपीठभयदोल्वणवाडवाग्नौ।

रङ्गत्तरङ्गशिखरस्थितयानपात्रा---

स्रासं विहायभवतः स्मरणादुव्रजन्ति।।४४।।

उद्भूतभीषणजलोदरभारभुग्नाः;

शोच्यां दशामुपगताश्चयुतजीविताशाः।

त्वत्पादपङ्कजरजोऽमृतदिग्धदेहा,

मर्त्या भवन्ति मकरध्वजतुल्यरूपाः।।४५।।

आपादकण्ठमुरुशृंखलवेष्टिताङ्गाः;

. गाढं बृहन्निगडकोटिनिघृष्टजंघाः।

त्वन्नाममंत्रमनिशं मनुजाः स्मरन्तः,

सद्य स्वयं विगतबंधभया भवन्ति।।४६।।

मत्तद्विपेन्द्रमृगराजदवानलाहि---

संग्रामवारिधिमहोदरबन्धनोत्थम्

तस्याशु नाशमुपयाति भयं भियेव,

यस्तावकं स्तवमिमं मतिमानधीते।।४७।।

स्तोत्रस्रजं तव जिनेन्द्र! गुणैर्निबद्धां, भक्त्या मया रुचिरवर्णविचित्रपुप्पाम्। धत्ते जनो य इह कण्ठगतामजस्त्रं, तं मानतुङ्गमवशा समुपैति लक्ष्मीः।।४८।। ।।इति मानतुङ्गाचार्य विरचित स्तोत्रम्।।



#### ।।श्री सिद्धसेन दिवाकर प्रणीतम्।।

## ।।कल्याणमन्दिरस्तोत्रम्।।

(वसन्त तिलका वृत्तं)

कल्याणमन्दिरमुदारमवद्यभेदि,

भीताभयप्रदमनिन्दितमंघ्रिपदाम्।

संसारसागरनिमज्जदशेषजन्तु---

पोतायमानमभिनम्य जिनेश्वरस्य।।१।।

यस्य स्वयं सुरगुरुर्गरिमाम्बुराशेः,

स्तोत्रं सुविस्तृतमितर्न विभुर्विधातुम्।

तीर्थेश्वरस्य कमठस्मयधूमकेतो---

स्तस्याहमेष किल संस्तवनं करिष्ये।।२।।

सामान्यतोऽपि तव वर्णियतुं स्वरूप---

मस्मादृशाः कथमधीश! भवन्त्यधीशाः।

धृष्टोऽपि कौशिकशिशुर्यदिवा दिवान्धो,

रूपं प्ररूपयति किं किल धर्मरश्मे: ।।३।।

मोहक्षयादनुभवन्नपि नाथ! मर्त्यो,

नूनं गुणान् गणयितुं न तव क्षमेत।

कल्पान्तवान्तपयसः प्रकटोऽपि यस्मान्—

मीयेत केन जलधेर्ननुरत्नराशिः।।४।।

अभ्युद्यतोऽस्मि तव नाथ! जडाशयोऽपि,

कर्तुंस्तवं लसदसंख्यगुणाकरस्य?

बालोऽपि किं न निजबाहुयुगं वितत्य,

विस्तीर्णतां कथयति स्वधियाऽम्बुराशेः ?।।५।।

ये योगिनामपि न यान्ति गुणास्तवेश,

वक्तुं कथं भवति तेषु ममावकाशः ?।

जाता तदेवमसमीक्षितकारितेयं,

जल्पन्ति वा निजगिरा ननु पक्षिणोऽपि।।६।।

आस्तामचिन्त्यमहिमा जिन! संस्तवस्ते,

नामापि पाति भवतो भवतो जगन्ति।

तीव्रातपोपहतपान्थजनान्निदाधे,

प्रीणाति पद्मसरसः सरसोऽनिलोऽपि।।७।।

हृद्वर्त्तिनि त्विय विभो! शिथिलीभवन्ति,

जंतोः क्षणेन निबिडा अपि कर्मबन्धाः।

सद्यो भुजङ्गममया इव मध्यभाग—

मभ्यागते वनशिखण्डिनि चन्दनस्य।। ८।।

मुच्यंत एव मनुजाः सहसा जिनेन्द्र,

रौद्रेरुपद्रवशतैस्त्वयि वीक्षितेऽपि।

गोस्वामिनि स्फुरिततेजसि दृष्टमात्रे,

चोरैरिवाशु पशवः प्रपलायमानैः।।६।।

त्वं तारको जिन! कथं? भविनां त एव,

त्वामुद्रहन्ति हृदयेन यदुत्तरन्तः।

यदुवा दृतिस्तरित यज्जलमेष नून---

मन्तर्गतस्य मरुतः स किलानुभावः।।१०।।

यस्मिन् हरप्रभृतयोऽपि हतप्रभावाः,

सोऽपि त्वया रतिपतिः क्षपितः क्षणेन।

विध्यापिता हुतभुजः पयसाथ येन,

पीतं न किं तदपि दुर्धरवाडमेन ?।।१९।।

स्वामिन्ननल्पगरिमाणमपि प्रपन्ना-

स्तवां जंतवः कथमहो हृदये दधानाः ?।

जन्मोदधिं लघु तरन्त्यतिलाघवेन,

चिन्त्यो न हन्त महतां यदिवा प्रभावः ।। १२।।

```
क्रोधस्त्वया यदि विभो! प्रथमं निरस्तो,
           ध्बस्तास्तदा बत कथं किलकर्मचौराः ?।
प्लोषत्यमुत्र यदि वा शिशिराऽपि लोके,
         ्नीलद्रुमाणि विपिनानि न किं हिमानी।।१३।।
त्वां योगिनो जिन! सदा परमात्मरूप-
           मन्वेषयन्ति हदयाम्बुजकोशदेशे।
प्तस्य निर्मलरूचेर्यदि वा किमन्य---
           दक्षस्य सम्भवि पदं ननु कणिंकायाः।।१४।।
ध्यानाज्जिनेश! भवतो भविनः क्षणेन,
            देहं विहाय परमात्मदशां व्रजन्ति।
तीव्रानलादुपलभावमपास्य लोके,
            चामीकरत्वमचिरादिव धातुभेदाः।। १५।।
अन्तः सदैव जिन! यस्य विभाव्यसे त्वं,
            भव्यैः कथं तदपि नाशयसे शरीरम्।
एतत्स्वरूपमथ मध्यविवर्तिनो हि,
            यद्विग्रहं प्रशमयन्ति महानुभावाः।।१६।।
 आत्मा मनीषिभिरयं त्वदभेदबुद्ध्या,
            ध्यातो जिनेन्द्र! भवतीह भवत्प्रभावः।
 पानीयमप्यमृतमित्यनुचिन्त्यमानं,
            किं नाम नो विषविकारमपाकरोति।। १७।।
 त्वामेव वीततमसं परवादिनोऽपि,
             नूनं विभो! हरिहरादिधिया प्रपन्नाः।
 किं काचकामलिभिरीश! सितोऽपि शंखो,
             नो गृह्यते विविधवर्णविपर्ययेण।।१८।।
  धर्मोपदेशसमये सविधानुभावा-
             दास्तां जनो भवति ते तरुख्यशोक:।
  अभ्युद्गते दिनपतौ समहीरुहोऽपि,
             किं वा! बिबोधमुपयाति न जीवलोकः।।१६।।
  चित्रं विभो! कथमवाङ्मुखवृन्तमेव,
```

त्वद्गोचरे सुमनसां यदि वा मुनीश!,

विष्वक् पतत्यविरला सुरपुष्पवृष्टिः ?।

स्थाने गभीरहृदयोदधिसंभवायाः,

पीयूषतां तव गिरः समुदीरयन्ति।

पीत्वा यतः परमसंमदसंगभाजो,

भव्या व्रजन्ति तरसाऽप्यजरामरत्वम्।।२९।।

स्वामिन्! सुदूरमवनम्य समुत्पतन्तो,

मन्ये वदन्ति शुचयः सुरचामरौघाः।

येऽस्मै नतिं विदधते मुनिपुङ्गवाय,

ते नूनमूर्ध्वगतयः खलु शुद्धभावाः।।२२।।

श्यामं गभीरगिरमुज्ज्वलहेमरत्न-

सिंहासनस्थमिह भव्यशिखण्डिनस्त्वाम्।

आलोकयन्ति रभसेन नदन्तमुच्चै—

श्चामीकराद्रिशिरसीव नवाम्बुवाहम्।।२३।।

उद्गच्छता तव शितिद्युति मण्डलेन,

लुप्तच्छदच्छविरशोकतरुर्बभूव।

सान्निध्यतोऽपि यदि वा तव वीतराग!

नीरागतां व्रजति को न सचेतनोऽपि।।२४।।

भो भोः प्रमादमवध्य भजध्वमेन---

मागत्य निर्वृतिपुरीं प्रति सार्थवाहम्।

एतन्निवेदयति देव! जगत्त्रयाय,

मन्ये नदन्नभिनभः सुरदुन्दुभिस्ते।।२४।।

उद्योतितेषु भवता भुवनेषु नाथ!,

तारान्वितो विधुरयं विहताधिकारः।

मुक्ताकलापकलितोच्छ्वसितातपत्र—

व्याजात्त्रिधा धृततनुर्ध्रुवमभ्युपेतः।।२६।।

स्वेन प्रपृरितजगत्त्रयपिण्डितेन,

कान्तिप्रतापयशसामिव सञ्चयेन।

माणिक्यहेमरजतप्रविनिर्मितेन,

सालत्रयेण भगवन्नभितो विभासि।।२७।।

दिव्यस्रजो जिन! नमत्त्रिदशाधिपाना-

मुत्सृज्य रत्नरचितानपि मौलिबन्धान्।

पादौ श्रयन्ति भवतो यदिवा परत्र,

त्वत्सङ्गमे सुमनसो न रमन्त एव।।२८।।

```
त्वं नाथ! जन्मजलधेविंपराङमुखोऽपि,
```

यत्तारयस्यसुमतो निजष्ठष्ठलग्नान्।

युक्तं हि पार्थिव निपस्य सतस्तवैव,

चित्रं विभो! यदसि कर्मविपाकशून्यः।। २६।।

विश्वेश्वरोऽपि जनपालक! दुर्गतस्त्वं,

किंवाक्षरप्रकृतिरप्यलिपिस्त्वमीश!।

अज्ञानवत्यपि सदैव कथञ्चिदेव,

ज्ञानं त्विय स्फुरति विश्वविकाशहेतुः।।३०।।

प्राग्भारसंभृतनभांसि रजांसि रोषा---

दुत्थापितानि कमठेन शठेन यानि।

छायापि तैस्तव न नाथ! हता हताशो,

ग्रस्तस्त्वमीभि रयमेव परं दुरात्मा।।३१।।

यद्गर्जदूर्जितघनौघमदभ्रमीमं,

भ्रश्यत्तिन्मुसलमांसलघोरधारम्।

दैत्येन मुक्तमथ दुस्तरवारि दध्रे,

तेनैव तस्य जिन! दुस्तरवारिकृत्यम्।।३२।।

ध्वस्तोर्ध्वकेशविकृताकृतिमर्त्त्यमुण्ड— प्रालम्बभृद्भयदवक्त्रविनिर्यदग्निः।

प्रेतव्रजः प्रतिभवन्तमपीरितो यः,

सोऽस्याऽभवत्प्रतिभवो भवदुःखहेतुः।।३३।।

घन्यास्त एव भूवनाधिप! ये त्रिसन्ध्य—

माराधयन्ति विधिवद्विधुतान्यकुत्याः।

भक्त्योल्लसत्पुलकपक्ष्मलदेहदेशाः !,

पादद्वयं तव विभो! भुवि जन्मभाजः।।३४।।

अस्मिन्नपारभववारिनिधौ मुनिश!,

मन्ये न मे श्रवणगोचरतां गतोऽसि।

आकर्णिते तु तव गोत्रपवित्रमन्त्रे,

किं वा विपद्विषधरी सविधं समेति।।३५।।

जन्मांतरेऽपि तव पादयुगं न देव!,

मन्ये मया महितमीहितदानदक्षम्।

तेनेह जन्मनि मुनीश! पराभवानां,

जातो निकेतनमहं मथिताशयानाम्।।३६।।

नूनं न मोहतिमिरावृतलोचनेन,

पूर्वं विभो! सकृदपि प्रविलोकितोऽसि।

मर्माविधो विधुरयन्ति हि मामनर्थाः,

प्रोद्यत्प्रबन्धगतयः कथमन्यथैते ?।।३७।।

आकर्णितोऽपि महितोऽपि निरीक्षितोऽपि,

नूनंनचेतसि मया विधृतोऽसि भक्तया।

जातोऽस्मि तेनजनबान्धव! दुःखपात्र,

यस्मात्क्रियाः प्रतिफलन्ति न भावशून्याः।।३८।।

त्वं नाथ! दुःखिजनवत्सल! हे शरण्य।

कारुण्यपुण्यवसते! वशिनां वरेण्य!।

भक्त्या न ते मिय महेश! दयां विधाय,

दुःखांकुरोद्दलनतत्परतां विधेहि।।३६।।

निःसंख्यसारशरणं शरणं शरण्य---

मासाद्य सादितरिपुप्रथितावदातम्।

त्वत्पादपङ्कजमपि प्रणिधानवन्ध्यो,

वध्योऽस्मि चेद्भुवनपावन! हा हतोऽस्मि।।४०।।

देवेन्द्रवन्द्य! विदिताखिलवस्तुसार!,

संसारतारक! विभो! भुवनाधिनाथ!।

त्रायस्व देव! करुणाहृद! मां पुनीहि,

सीदन्तमद्य भयदव्यसनाम्बुराशेः।।४९।।

यद्यस्ति नाथ! भवदंघ्रिसरोरुहाणां,

भक्तेः फलं किमपि सन्ततसञ्चितायाः।

तन्मे त्वदेकशरणस्य शरण्य भूयाः,

स्वामी त्वमेव भुवनेऽत्र भवान्तरेऽपि।।४२।।

इत्थं समाहितधियो विधिवज्जिनेन्द्र,

सांद्रोल्लसत्पुलककंचुकिताङ्गभागाः।

त्वद्बिम्बनिर्मलमुखाम्बुजबद्धलक्ष्या,

ये संस्तवं तव विभो! रचयंति भन्याः।।४३।।

जननयनकुमुदचंद्र-प्रभास्वराः स्वर्गसंपदो भुक्त्वा।

ते विगलितमलनिचया, अचिरान्मोक्षं प्रपद्यते।।४४।।

# ।।श्री रत्नाकरपञ्चविंशतिः।।

### उपजाति वृत्तम्

श्रेयः श्रियां मंगलकेलिसचः!, नरेन्द्रदेवेन्द्रनतांघ्रिपदा!। सर्वज्ञ! सर्वातिशयप्रधान!, चिरञ्जयज्ञानकलानिधान!।।९।। जगत्त्रयाधार! कृपावतार! दुर्वारसंसारविकारवैद्य! श्रीवीतराग! त्वयिमुग्धभावा द्विज्ञप्रभोविज्ञपयामिकिंचित्।।२।। किं बाललीलाकलितो न बालः, पित्रोःपुरो जल्पति निर्विकल्पः। तथा यथार्थं कथयामि नाथ!, निजाशयं सानुशयस्तवाग्रे।।३।। दत्तं न दानं परिशीलितं च, न शालि शीलं तपोऽभितप्तम्। शुभोनभावोऽप्यभवद्भवेऽस्मिन्, विभो मया भ्रातमहो मुधैव।।४।। दग्धोऽग्निना क्रोधमयेन दष्टो, दुष्टेन लोभाख्यमहोरगेण। ग्रस्तोऽभिमानाजगरेण माया-जालेन बद्धोऽस्मि कथं भजे त्वां।।४।। कृतं मयाऽमुत्र हित न चेह, लोकेऽपि लोकेश! सुखं न मेऽभूत्। अस्मादृशां केवलमेवजन्म, जिनेश! जज्ञे भवपूरणाय।।६।। मन्ये मनो यन्नमनोज्ञवृत्त! त्वदास्यपीयूषमयूखलाभात्। हुतं महानन्दरसं कठोर-मस्मादृशां देव तदृश्मतोऽपि।।७।। त्वत्तःसुदुःप्राप्पमिदं मयाऽऽप्तं, रत्नत्रयं भूरिभवभ्रमेण। प्रमादनिद्रावशतो गतं तत्, कस्याऽग्रतो नायक! पूत्करोमि।। 🖘।। वैराग्यरङ्ग परवञ्चनाय, धर्मोपदेशो जनरञ्जनाय। वादाय विद्याऽध्ययनं च मेऽभूत् कियद्ब्रुवे हास्यकरं स्वमीश!।।६।। परापवादेनमुखं सदोषं, नेत्रं परस्त्रीजनवीक्षणेन। चेतः परापायविचिन्तनेन, कृतं भविष्यामि कथं विभोऽहं।।१०।। विडम्बितं यत्स्मरघस्मरार्ति-दशावशात्स्वं विषयांधलेन। प्रकाशितं तद्भवतो द्वियैव सर्वज्ञ! सर्वं स्वयमेव वेत्सि।।१९।। ध्वस्तोऽन्यमन्त्रैः परमेष्ठिमन्त्रः, कुशास्त्रवाक्यैर्निहतागमोक्तिः। कर्तुं वृथाकर्मकुदेवसङ्गा-दवाञ्छि हे नाथ! मतिभ्रमो मे।।१२।। विमुच्य दृगलक्ष्यगतं भवन्तं, ध्याता मया मूढिधिया हृदन्तः। कटाक्षवक्षोजगभीरनाभी, कटीतटीया: सुदृशांविलासा:।।१३।। लोलेक्षणावक्त्रनिरीक्षणेन, यो मानसे रागलवो विलग्नः। न शृद्धसिद्धांतपयोधिमध्ये, धौतोप्यगात्तारक कारणं किं।। १४।। अङ्गं न चङ्गं न गणो गुणानां, न निर्मलःकोऽपि कलाविलासः। स्फुरत्प्रभान प्रभुता च कापि, तथाप्यहंकारकदर्थितोऽहं।। १५।। आयुर्गलत्याशु न पापबुद्धि-र्गतं वयो नो विषयाभिलाषः। यत्नश्च भैषज्यविधौ न धर्मे. स्वामिन्महामोहविडम्बना मे।।१६।। नात्मा न पुण्यं न भवो न पापं, मया विटानां कटुगीरपीयं। अधारि कर्णे त्विय केवलार्के, परिस्फुटे सत्यिप देव धिग्माम्।।१७।। न देवपूजा न च पात्रपूजा, न श्राद्धधर्मश्च न साधुधर्मः। लब्ध्वापि मानुष्यमिदं समस्तं, कृतं मयाऽरण्यविलापतुल्यं।।१८।। चक्रे मया सत्स्वऽपि कामधेनु-कल्पद्रचिन्तामणिषु स्पृहार्त्तिः। न जैनधर्मे स्फुटशर्मदेऽपि, जिनेश-मे पश्य विमूढभावं।।१६।। सद्भोगलीला न च रोगकीला, धनागमो नो निधनागमश्च। दारा न कारा नरकस्य चित्ते, व्यचिन्ति नित्यं मयकाऽधमेन।।२०।। स्थितं न साधोर्हदि साधुवृत्तात्, परोपकारान्न यशोऽर्जितं च। कृतं न तीर्थोद्धरणादिकृत्यं, मया मुधाहारितमेव जन्म।।२१।। वैराग्यरङ्गा न गुरुदीतेषु, नदुर्जनानां वचनेषु शान्तिः। नाध्यात्मलेशोममकोऽपि देव. तार्यःकथंकारमयम्भवान्धिः।।२२।। पूर्वे भवेऽकारि मया न पुण्य-मागामिजन्मन्यपि नो करिष्ये। यदीदशोऽहंमम ते न नष्टा, भूतोद्भवद्भाविभवत्रयीश!।।२३।। किंवा मुधाऽहंबहुधा सुधाभुक्, पूज्य त्वदग्रे चरितं स्वकीयं। जल्पामि यस्मात् त्रिजगत्स्वरूप, निरूपकस्त्वंकियदेतदत्र।।२४।। शार्दुल-दीनोद्धारधुरन्धरस्त्वदपरो नास्ते मदन्यः कृपा। पात्रं नात्र जनेजिनेश्वर! तथाऽप्येतां न याचे श्रियं। किं त्वर्हन्निदमेव केवलमहो सद्बोधिरत्नंशिवा। श्रीरत्नाकर मंगलैकनिलय! श्रेयस्करंप्रार्थये।।२५।।

## ।।श्री अमितगतिसूरीविरचित प्रार्थना पश्चविंशतिः।।

### उपजातिवृत्तम्

सत्त्वेषु मैत्री गुणिषु प्रमोदं, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वम्। माध्यस्थभावं विपरीतवृत्तौ, सदा ममात्मा विदघातु देव।।१।। शरीरतः कर्तुमनन्तशक्तिं, विभिन्नमात्मानमपास्तदोषम्। जिनेन्द्र! कोषादिव खड्गयष्टिं, तव प्रसादेन ममास्तु शक्तिः।।२।। दुःखं सुखं वैरिणि बन्धुवर्गे, योगे वियोगे भवने वने वा। निराकृताऽशेषममत्वबुद्धेः, समं मनो मेऽस्तु सदापि नाथ!।।३।। यः स्मर्यते सर्वमुनीन्द्रवृन्दैः, यः स्तूयते सर्वनरामरेन्द्रैः। यो गीयते वेदपुराणशास्त्रैः, स देवदेवो हृदये ममास्ताम्।।४।। दर्शनज्ञानसुखस्वभावः, समस्तसंसारविकारवाह्यः। समाधिगम्यः परमात्मसंज्ञः, स देवदेवो हृदये ममास्ताम्।।५।। निषूदते यो भवदुःखजालम्, निरीक्षते यो जगदन्तरालम्। योऽन्तर्गतो योगिनिरीक्षणीयः, स देवदेवो हृदये ममास्ताम्।।६।। विमुक्तिमार्गप्रतिपादकोयो; यो जन्ममृत्युव्यसनाद्व्यतीतः। त्रिलोकलोकी विकलोऽकलंकः, स देवदेवो हृदये ममास्ताम्।।७।। क्रोडीकृताशेपशरीरिवर्गाः, रागादयो यस्य न सन्ति दोषाः। निरिन्द्रियो ज्ञानमयोऽनपायः स देवदेवो हृदये ममास्ताम्।।८।। यो व्यापको विश्वजनीनवृत्तिः, सिद्धो विबुद्धो धुतकर्मबन्धः। ध्यातो धुनीते सकलं विकारं, स देवदेवो हृदये ममास्ताम्।।६।। न स्पृश्यते कर्मकलङ्कदौषै:, यो ध्वान्तसंघैरिव तिग्मरशिमः। निरञ्जन नित्यमनेकमेकं, तं देवमाप्तं शरणं प्रपद्ये।।१०।। विभासते यत्र मरीचिमालि, व्यविद्यमाने भुवनावभासि। स्वात्मस्थितं बोधमयप्रकाशं, तं देवमाप्तं शरणं प्रपद्ये।।११।। विलोक्यमाने सति यत्र विश्वं, विलोक्यते स्पष्टमिदं विविक्तम्। शुद्धं शिवं शान्तमनाद्यनन्तं, तं देवमाप्तं शरणं प्रपद्ये।।

येन क्षता मन्मथमानमूर्च्छा-विषाद्निद्राभयशोकचिन्ताः। क्षय्योऽनलेनेव तरुप्रपञ्च-स्तं देवमाप्तं शरणं प्रपद्ये।।१३।। प्रतिक्रमण-(प्रभु समीपे स्वात्मचिन्तनं)

विनिन्दनालोचनगर्हणैरहं, मनोवच:कायकषायनिर्मितम्। निहन्मि पापं भवदुःखकारणं, भिषग्विषं मन्त्रगुणैरिवाखिलम्।।१४।। अतिक्रमं यं विमतेर्व्यतिक्रमं, जिनाऽतिचारं सुचरित्रकर्मणः। व्यधामनाचारमपि प्रमादतः प्रतिक्रमं तस्य करोमि शुद्धये।।१४।। न संस्तरोऽश्मा न तृणं न मेदिनी, विधानतो नो फलको विनिर्मितः यतो निरस्ताक्षकषायविद्विषः, सुधीभिरात्मैव सुनिर्मलो मतः।।१६।। न संस्तरो भद्र! समाधिसाधनं, न लोकपूजा न च संघमेलनम्। यतस्ततोऽध्यात्मरतोभबाऽनिशं, विमुच्य सर्वामपिबाह्यवासनाम्।।१७।। न सन्ति बाह्या मम केचनार्थाः भवामि तेषां न कदाचनाहम्। इत्थं विनिश्चित्यविमुच्य बाह्यं, स्वस्थः सदात्वं भव भद्र! मुक्त्यै।।१६।। आत्मानमात्मन्यविलोक्यमान-स्त्वं दर्शनज्ञानमयो विशुद्धः, एकाग्रचित्तः खलु यत्र तत्र, स्थितोपि साधुर्लभते समाधिम्।।१६।। एकः सदा शाश्वतिको ममात्मा, विनिर्मलः साधिगमस्वभावः, बहिर्भवाःसन्त्यपरे समस्ताः, न शाश्वताः कर्मभवाः स्वकीयाः।।२०।। यस्यास्ति नैक्यं वपुषापि सार्ध्यं, तस्यास्ति किं पुत्रकलत्रमित्रैः, पृथक्कृते चर्मणि रोमकूपाः, कुतो हि तिष्ठन्ति शरीरमध्ये।।२१।। संयोगतो दु:खमनेकभेदं, यतोऽश्नुते जन्म वनेशरीरी, ततस्त्रिधासौ परिवर्जनीयो, यियासुना निर्वृतिमात्मनीनाम्।।२२।। सर्व निराकृत्य विकल्पजालं, संसारकान्तारनिषातहेतुम्, विविक्तमात्मानमवेक्ष्यमाणो, निलीयसे त्वं परमात्मतत्वे।।२३।। स्वयं कृतं कर्म यदात्मना पुरा, फलं तदीयं लभते शुभाशुभम्, परेण दत्तं यदि लभ्यते स्फुटं, स्वयंकृतं कर्म निरर्थकं तदा।।२४।। विमुक्तिमार्गप्रतिकूलवर्तिना, मया कषायाक्षवशेन दुर्धिया,। चारित्रशुद्धेर्यदकारि लोपनं, तदस्तु मिध्या मम दुष्कृतं प्रभो!।।२५।।



## ।।श्री चिन्तामणि पार्श्वनाथ स्तोत्रम्।।

### शार्दुलविक्रीडितवृत्तम्

किं कर्पुरमयं सुधारसमयं किं चन्द्ररोचिर्मयं। किं लावण्यमयं महामणिमयं कारुण्यकेलिमयम्।। विश्वानन्दमयं महोदयमयं शोभामयं चिन्मयं। शुक्लध्यानमयं वपुर्जिनपतेर्भूयाद्भवालम्बनम्।।१।। पातालं कलयन् धरां धवलयन्नाकाशमापूरयन्। दिक्चक्रं क्रमयन् सुरासुरनरश्रेणिं च विस्मापयन्।। ब्रह्माण्डं सुखयन् जलानि जलधेः फेनच्छलालोलयन्। श्रीचिन्तामणिपार्श्वसंभवयशोहंसश्चिरं राजते । । २ । । पुण्यानां विपणिस्तमोदिनमणिः कामेभकुम्भे सृणि-र्मोक्षे निस्सरणिः सुरेन्द्रकरिणी ज्योति-प्रकाशारणिः।। देवमणिर्नतोत्तमजनश्रेणिः कृपासारिणी। विश्वानन्दसुधाघृणिर्भवभिदे श्रीपार्श्वचिन्तामणिः।।३।। श्रीचिन्तामणिपार्श्वविश्वजनता सञ्जीवनस्त्वं मया। दृष्टस्तात! ततः श्रियः समभबन्नाशक्रमाचक्रिणम्।। मुक्तिः क्रीडति हस्तयोर्बहुविधं सिद्धं मनोवाञ्छितं। दुर्दैवं दुरितं च दुर्दिनभयं कष्टं प्रणष्टं मम।।४।। यस्य प्रौढतमप्रतापतपनः प्रोद्दामघामा जग-ज्जङ्गालः कलिकालकेलिदलनो मोहान्धविध्वंसकः नित्योद्योतपदं समस्तकमलाकेलिगृहं राजते। स श्रीपार्श्वजिनो जने हितकरश्चिन्तामणिः पातु माम्।।५।। विश्वव्यापितमो हिनस्ति तरणिर्बालोपि कल्पाङ्कुरो। दारिद्राणि गजावलीं हरिशिशुः काष्ठानि वह्नेः कणः।। पीयूषस्य लवोऽपि रोगनिवहं यद्वत्तथा ते विभो। मूर्तिः स्फूर्तिमती सती त्रिजगतीकष्टानि हर्तुं क्षमा।।६।। श्रीचिन्तामणिमन्त्रमोकृँतियुतं हीँ कारसाराश्रितं।
श्रीमर्हन्नमिऊणपाशकिलतं त्रैलोक्यवश्यावहम्।।
द्वेधाभूतिवषापहं विषहरं श्रेयःप्रभावाश्रयं।
सोल्लासं वसहाङ्कितं जिनफुर्लिङ्गा-नन्ददं देहिनाम्।।७।।
हीँ श्रीँकारवरं नमोक्षरपरं ध्यायन्ति ये योगिनोहत्पद्मे विनिवेश्य पार्श्वमिधपं चिन्तामणिसंज्ञकम्।।
भाले वामभुजे च नाभिकरयोर्भूयो भुजे दक्षिणे।
पश्चादष्टदलेषु ते शिवपदं द्वित्रैभवैर्यान्त्यहो।। । ।

स्रग्धरा-नो रोगा नैव शोका न कलह कलना नारिमारिप्रचारा।
नैवाधिनासमाधिर्नच दरदुरिते दुष्टदारिद्रता नो।।
नो शाकिन्यो ग्रहा नो न हरिकरिगणा व्यालवैतालजाला
जायन्ते पार्श्वचिन्तामणिनतिवशतः प्राणिनां भक्ति-भाजाम्।।६।।

शार्दुल-गीर्वाणद्रुमधेनुकुम्भमणयस्तस्याङ्गणे रङ्गिणो-देवा दानवमानवाः सविनयं तस्मै हितध्यायिनः।। लक्ष्मीस्तस्य वशाऽवशेव गुणिनां ब्रह्माण्डसंस्थायिनी।। श्रीचिन्तामणिपार्श्वनाथमनिशं संस्तौति यो ध्यायति।।१०।।

मालिनी:-इति जिनपतिपार्श्वः पार्श्वपार्श्वाख्ययक्षः

प्रदिलतदुरितौघ प्रीणितप्राणिसार्थः त्रिभुवनजनवाञ्छादानचिन्तामणिकः। शिवपदतरुबीजं बोधिबीजं ददातु।।११।।



## श्री परमानंद पञ्चविंशतिः

परमानंदसंयुक्तं निर्विकारं निरामयं, ध्यानहीना न पश्यन्ति, निजदेहे व्यवस्थितं।।१।। अनंतसुखसंपन्नं ज्ञानामृतपरोघरं, अनंतवीर्यसंपन्नं दर्शनं परमात्मनः।।२।। निर्विकारं निराधारं, सर्वसंगविवर्जितं, परमानंदसंपन्नं शृद्धचेतन्यलक्षणं । । ३ । । उत्तमाऽध्यात्मचिंता मोहचिंता च मध्यमा, अधमा कामचिंता च, परचिंताऽघमाधमा।।४।। निर्विकल्पं समुत्पन्नं ज्ञानमेवसुधारसं, विवेकमंजलिंकृत्वा तं पिबन्ति तपस्विनः।।५।। सदानंदमयंजीवं, यो जानाति स पंडितः, स सेवते निजात्मानं परमानंदकारणं।।६।। निलन्यां च यथा नीरं भिन्नं तिष्ठति सर्वदा, अयमात्मा स्वभावेन, देहे तिष्ठति सर्वदा।।७।। द्रव्यकर्मविनिर्मुक्तं भावकर्मविवर्जितं, नोकर्मरहितं सिद्धि, निश्चयेन चिदात्मनः।।८।। अनंतब्रह्मणो रूपं, निजदेहे व्यवस्थितं, ज्ञानहीना न पश्यन्ति जात्यंधा इव भास्करं।।६।। तद्ध्यानं क्रियते भव्यै-येंन कर्म विलीयते, तत्क्षणं दृश्यते शुद्धं, चित्चमत्कारलक्षणं।।१०।। ये धर्मशीला मुनयः प्रधानास्ते दुःखहीना नियतं भवंति, संप्राप्य शीघ्रं परमात्मतत्त्वं, व्रजन्ति मोक्षं क्षणमेकमध्ये।।१९।। परमात्मतत्वं समस्तसंकल्पविकल्पमुक्तं, स्वभावलीना निवसंति नित्यं, जानाति योगी स्वयमेव तत्त्वं।।१२।। चिदानंदमयं शुद्धं, निराकारं निरामयं, अनंतसुखसंपन्नं, सर्वसंगविवर्जितं।।१३।।

लोकमात्रप्रमाणो हि, निश्चये नहि संशयः व्यवहारो देहमात्रे, कथयंति मुनीश्वराः।। १४।। यत्क्षणं दृश्यते शुद्धं, तत्क्षणं गतविभ्रमः, स्वस्थचित्तं स्थिरीभृतं निर्विकल्पं समाधिना।। १५।। स एव परमं ब्रह्म, स एव जिनपुंगवः, स एव परमं तत्त्वं, स एव परमो गुरुः।।१६।। स एव परमं ज्योतिः स एव परमं तपः, स एव परमं ध्यानम्, स एव परमात्मकं।।१७।। स एव सर्वकल्याणं, स एव सुखभाजनं, स एव शुद्धचिद्रपं, स एव परमं शिवम्।।१८।। स एव ज्ञानरूपो हि, स एवात्मा न चापरः, स एव परमा शांतिः स एव भवतारकः।।१६।। स एव परमानंदः स एव सुखदायकः, स एव घनचैतन्यं स एव गुणसागर:।।२०।। रागद्वेषविवर्जितं. परमाह्लादसंपन्नं. सोऽहं तु देहमध्ये स्थो, यो जानाति स पंडितः।।२१।। आकाररहितं शृद्धं स्वस्वरूपे व्यवस्थितं, सिद्धमष्टगुणोपेतं, निर्विकारं निरंजनं।।२२।। तत्समं तु निजात्मानं यो जानाति स पंडितः, प्रकाशयति महीयसे।।२३।। सहजानंदचैतन्यं पाषाणेषु यथा हेम, दुग्धमध्ये यथा घृतं, तिल मध्ये यथा तैलं, देह मध्ये तथा शिवः।।२४।। काष्ठमध्ये यथा विद्वः शक्तिरूपेण तिष्ठति, अयमात्मा शरीरेषु यो जानाति स पंडितः।।२५।।

## श्री प्रज्ञाप्रकाश

### (उपजाति वृत)

प्रज्ञाप्रकाशाय नवीन पाठी, श्री मारुदेवं वृषभं प्रणम्य। काव्यानिचाहं कथयामि यानि, तजज्ञैविंबोध्यानि समानि तानि।।१।। देवेषु देवोऽस्तु निरंजनो मे, गुरुर्गुरुष्वस्तु दमी शमी मे। धर्मेषु धर्मोऽस्तु दयापरो मे, त्रिण्येव तत्त्वानि भवे भवे मे।।२।। येऽनादिमुक्तौ किल संति सिद्धा, मायाविमुक्ता गतकर्मबंधाः। एकस्वरूपाः कथिता कवींद्रैः, सिद्धांतशास्त्रेषु निरंजनास्ते।।३।। तेषां न कायो न मनो न रूपं, महाकवीनामकलस्वरूपम्। नेच्छा न मोहः पुनरागमो न, द्वेषो न वेषो न मदो न मानः।।४।। सिद्धा न नार्यो न नरा न कलीबा, वक्तृत्वयोगा न चला न संति। न सृष्टिसंहारकृतो न दृश्याः, भोगार्थिनो नाकृतिधारका न।।५।। यथाग्नितापः सुखदो जनानां, शीतं सदा हंति न शंसयोऽस्ति। श्री सिद्धजापो हि तथा च ज्ञेय:, पापप्रणष्टं च किमत्र चित्रम्।।६।। सर्वज्ञदेवस्य च नाम जापातु, प्राप्नोति किं नाग्नि भयं क्षयं च। प्राप्नोति किं राजभयं न नाशं, प्राप्नोति किं चौरभयं न नाशं।।७।। गुरुं विना को नहि मुक्तिदाता, गुरुं विना को नहिं मार्गगंता। गुरुं विना को नहि जाड्यहर्ता, गुरुं विना को नहि सौख्यकर्ता।।८।। सर्वेषु जीवेषु दयालवो ये, ते साधवो मे गुरवो न चान्ये। पाखंडिनस्तुदरपूरकाश्च, प्राणातिपातेन वदंति धर्मम्।।६।। त्यक्त्वा कुटुंबं च धनं समस्त-मादाय वेषं श्रमणस्य पुंसा। नो रक्षितो येन निजस्य धर्मो, हा हारितं तेन मनुष्यजन्म।।१०।। संसारकं येन सुखं सकष्टं, ज्ञात्वेति वैराग्यवलेन मुक्तम्। पश्चान्न देया खलु तेन दृष्टिः, संसारसिंधी प्रतिपूर्णकप्टे। १९।। काष्टे च काष्टेंऽतरतायथाऽस्ति, दुग्धे च दुग्धेंऽतरतायथाऽस्ति। जले जले त्वंतरताऽयथास्ति, गुरी गुरी चांतरता तथाऽस्ति।

लोकमात्रप्रमाणो हि. निश्चये नहि संशय: व्यवहारो देहमात्रे, कथयंति मुनीश्वरा:।।१४।। यत्क्षणं दृश्यते शृद्धं, तत्क्षणं गतविभ्रमः, स्वस्थचित्तं स्थिरीभृतं निर्विकल्पं समाधिना।। १५।। स एव परमं ब्रह्म, स एव जिनपुंगवः, स एव परमं तत्त्वं, स एव परमो गुरुः।।१६।। स एव परमं ज्योतिः स एव परमं तपः, स एव परमं ध्यानम्, स एव परमात्मकं।।१७।। स एव सर्वकल्याणं, स एव सुखभाजनं, स एव शुद्धचिद्रपं, स एव परमं शिवम्।।१८।। स एव ज्ञानरूपो हि. स एवात्मा न चापरः. स एव परमा शांतिः स एव भवतारकः।।१६।। स एव परमानंदः स एव सुखदायकः, स एव घनचैतन्यं स एव गुणसागरः।।२०।। परमाह्लादसंपन्नं. रागद्वेषविवर्जितं. सोऽहं तु देहमध्ये स्थो, यो जानाति स पंडितः।।२१।। आकाररहितं शुद्धं स्वस्वरूपे व्यवस्थितं, सिद्धमष्टगुणोपेतं, निर्विकारं निरंजनं।।२२।। तत्समं तु निजात्मानं यो जानाति स पंडितः, प्रकाशयति महीयसे।।२३।। सहजानंदचैतन्यं पाषाणेषु यथा हेम, दुग्धमध्ये यथा घृतं, तिल मध्ये यथा तैलं. देह मध्ये तथा शिव: 11 २४ 11 काष्ठमध्ये यथा वह्निः शक्तिरूपेण तिष्ठति, अयमात्मा शरीरेषु यो जानाति स पंडित: 11२५11



### श्री प्रज्ञाप्रकाश

### (उपजाति वृत)

प्रज्ञाप्रकाशाय नवीन पाठी, श्री मारुदेवं वृषभं प्रणम्य। काव्यानिचाहं कथयामि यानि, तजज्ञैविंबोध्यानि समानि तानि।।१।। देवेषु देवोऽस्तु निरंजनो मे, गुरुर्गुरुष्वस्तु दमी शमी मे। धर्मेषु धर्मोऽस्तु दयापरो मे, त्रिण्येव तत्त्वानि भवे भवे मे।।२।। येऽनादिमुक्तौ किल संति सिद्धा, मायाविमुक्ता गतकर्मबंधाः। एकस्वरूपाः कथिता कवींद्रैः, सिद्धांतशास्त्रेषु निरंजनास्ते।।३।। तेषां न कायो न मनो न रूपं, महाकवीनामकलस्वरूपम्। नेच्छा न मोहः पुनरागमो न, द्वेषो न वेषो न मदो न मानः।।४।। सिद्धा न नार्यो न नरा न कलीबा, वक्तृत्वयोगा न चला न संति। न सृष्टिसंहारकृतो न दृश्याः, भोगार्थिनो नाकृतिधारका न।।५।। यथाग्नितापः सुखदो जनानां, शीतं सदा हंति न शंसयोऽस्ति। श्री सिद्धजापो हि तथा च ज्ञेयः, पापप्रणष्टं च किमत्र चित्रम्।।६।। सर्वज्ञदेवस्य च नाम जापातु, प्राप्नोति किं नाग्नि भयं क्षयं च। प्राप्नोति किं राजभयं न नाशं, प्राप्नोति किं चौरभयं न नाशं।।७।। गुरुं विना को निह मुक्तिदाता, गुरुं विना को निहं मार्गगंता। गुरुं विना को निह जाड्यहर्ता, गुरुं विना को निह सौख्यकर्ता।। पा सर्वेषु जीवेषु दयालवो ये, ते साधवो मे गुरवो न चान्ये। पाखंडिनस्तुदरपूरकाश्च, प्राणातिपातेन वदंति धर्मम्।।६।। त्यक्त्वा कुटुंबं च धनं समस्त-मादाय वेषं श्रमणस्य पुंसा। नो रक्षितो येन निजस्य धर्मो, हा हारितं तेन मनुष्यजन्म।।१०।। संसारकं येन सुखं सकष्टं, ज्ञात्वेति वैराग्यवलेन मुक्तम्। पश्चान्न देया खलु तेन दृष्टिः, संसारसिंधौ प्रतिपूर्णकष्टे। १९।। काष्टे च काष्टेंऽतरतायथाऽस्ति, दुग्धे च दुग्धेंऽतरतायथाऽस्ति। जले जले त्वंतरताऽयथास्ति, गुरौ गुरौ चांतरता तथाऽस्ति।।१२।। यतेर्जरालंकृतिकारकास्ति, चापल्यतारुण्यवयोभयौकः। किं तर्हि कार्यं तरुणार्षिणा च, भूयोऽपि भूयोऽपि तपो बिधेयम्।।१३।। कष्टे त्वकष्टे समचेतसो ये, ते भिक्षवस्तारियतुं समर्थाः। गुप्तेंद्रिया ह्यात्मविचाररक्ताः, लाभे त्वलाभे समभावनाश्च।।१४।। सुखायते तीर्थकरस्य वाणी, भव्यस्य जीवस्य न चेतरस्य। सुखायते सर्ववनस्य मेघो, जवासकस्यैव सुखायते न।।१४।। न चास्ति धर्मादधिकं च रत्नं, न चास्ति धर्मादधिकं च यंत्रम्। न चास्ति धर्मादिधकं च तंत्रं, न चास्ति धर्मादिधकं च मंत्रम्।।१६।। पापेन जीवो नरकेषु याति, संपूर्णकष्टं खलु तस्य तत्र। संभाव्य चैवं विदुषा विधेयो, धर्मः सदा दुर्गतिवारकश्च।।१७।। गंधेन हीनं कुसुमं न भाति, दंतेन हीनं वदनं न भाति। सत्येन हीनं वचनं न भाति, पुण्येन हीनं पुरुषो न भाति।। १८।। एकं जितं येन मनः स्वकीयं, पंचेन्द्रियाणि तु जितानी तेन। नैकं जितं येन मनः स्वकीयं; पंचेन्द्रियाणि त्वजितानि तेन।।१६।। शिक्षाक्षरैः किं प्रकरोति मूढो, धर्माक्षरैः किं प्रकरोत्यधर्मी। करोति किं वै जनकः कुपुत्रेः, करोति किं सौम्यगुरुः कुशिष्यैः।।२०।। कृष्णस्य पक्षस्य निशाकरस्य, क्षयं कला याति यथा तथैव। दिने दिने यौवनता जनस्य, कार्ष्यां समायाति हि यौवनस्य।।२९।। एधेत पुण्यात्प्रचुरं च पुण्य-मेधेत पापात्प्रचुरं च पापम्। तस्मान्नरेणात्र विचक्षणेन, पुण्यं विधेय सुखवर्द्धकं च।।२२।। पण्येन देहं किल चारुरूपं, पुण्येन सर्वं सफलं च वाक्यम्। पुण्येन च स्यात्परिपूर्णसौख्यं, पुण्यं विनार्तिस्तु पदे पदे च।।२३।। व्रते व्रतं चानशनं प्रकृष्टं, दानेषु दानं त्वभयं प्रकृष्टम्। रूपेषु रूपं तु जिनस्य सारं, वाक्येषु वाक्यं समयस्य सारं।।२४।। संतोषतो हि प्रबलं च सौख्यं, सौख्येन कृत्वा भवतीति धर्मः। धर्मेण कृत्वा भवतीति मोक्षो, मोक्षे जिनैरुक्तमनंत सौख्यम्।।२५।।

### (भुजंगीप्रयातवृत्त)

गतिर्याहशी स्यान्मतिस्तादृशी स्यात् धृतिर्यादशी स्यात्क्रिया तादशी स्यात्।। तपो यादृशं स्यात्फलं तादृशं स्यात् विधिर्यादशी स्यात्सुखं तादशं स्यात्।।२६।। न मात्रा न पित्रा न मित्रैर्न राजा मंत्रैर्ण तंत्रीर्न यंत्रैर्न न दारैर्न पुत्रैर्न भृत्यैस्तु लक्षैः गतं चार्प्यते जीवितव्यं न पुंसाम्।।२७।। गृहीतं व्रतं येन पुंसां च भग्नं वृथा तस्य जन्म स्वकीयं च जातम्। गृहीतं व्रतं येन पुंसा न भग्न वृथा तस्य जन्म स्वकीयं न जातम्।।२८।। कृतं रुप्यवेत्ता हि रुप्यस्य मौल्यं कृतं हेमवेत्ता हि हेम्नश्च मौल्यम्।। कृतं रत्नवेत्ता तु रत्नस्य मौल्यं कृतं धर्मवेत्ता तु धर्मस्य मौल्यम्।।२६।। गृहावासमध्ये वसेद्देहभाजं द्रव्यर्चिता सदापुत्रचिंता। सदा सदाबंधुचिंता दारचिंता सुखं नास्ति चिंता परस्येति किंचित्।।३०।। गिरीणां यथा राजते रत्नसानुः सुराणां सुरेंद्रो नराणां नरेंद्र:। जिनानां जिनेंद्रो ग्रहाणां च चंद्रो। व्रतानां तथा राजते ब्रह्मचर्यम्।।३९।। परस्त्रीप्रसंगादनेकोऽस्ति व्रतस्य प्रणाशो गुणस्य प्रणाशः। नरेंद्रस्य दंडो जिनानां च दंड: कदाचिन्न कार्यः परस्त्रीप्रसंगः।।३२।।

यथा याति सूर्यावलोकेऽक्षितेजो
तथा याति रामावलोके जनानाम्।
महाब्रह्मचर्याक्षितेजो हि किंचि—
न्न सूर्ये च नारीषु दृष्टिस्तु द्देया।।३३।।
अनंगाग्निधूमांधकारेण कामी
न जानाति मार्गं कुमार्गं च किंचित्।
न जानाति कार्यं कुकार्यं च किंचित्।
न जानाति साधुं कुसाधुं च किंचित्।।३४।।
गृहे यत्र नारी निवासं करोति
प्रशस्तो न तत्रास्ति वासो मुनीनाम्।।
गुहायां हरिर्यत्र वासं करोति

### (अनुष्टुप)

शीलेन प्राप्यते सौख्यं शीलेन विमलं यशः। शीलेन लभ्यते मोक्ष-स्तस्माच्छीलं वरं व्रतम्।।३६।।

#### (उपजाति)

लुंकाख्यगच्छेंऽबरिमत्रतुल्यः यशस्वीनां तत्त्वविदां वरिष्ठः। तस्य प्रसादाच्च सुभाषितानांषट्त्रिशिकेयं मयका प्रणीता।।३७।।



### ।। स्वात्म चिंतवन।।

#### मालिनी

विरम विरम संगान्मुञ्च मुञ्च प्रपंचं विसृज विसृज मोहं विद्धि विद्धि स्वतत्त्वम्, कलय कलय वृत्तं पश्य पश्य स्वरूपं कुरु कुरु पुरुषार्थ निवृतानन्दहेतो!।।१।। अतुलसुखनिधानं ज्ञानिवज्ञानबीजं विलयगतकलङ्कं शान्तिवश्वप्रचारम्, गलितसकलशङ्कं विश्वरूपं विशालं भज विगतिवकारं स्वात्मनात्मानमेव।।२।। यदि विषयिशाची निर्गता देहगेहात् सपदि यदि विशीर्णो मोहनिद्रातिरेक, यदि युवतिकरङ्के निर्ममत्वं प्रपन्नो झगिर्ति ननु विधेहि ब्रह्मवीथीविहारम्।।३।।

#### तीर्थंकर स्तोत्रं

आदौ नेमिजिनं नौमि, संभवं सुविधिं तथा धर्मनाथं महादेवं. शान्तिं शान्तिकरं सदा।।१।। अनंतं सुव्रतं भक्त्या, निमनाथं जिनोत्तमं अजितं जितकन्दर्पं. चंद्रं चंद्रसमप्रभं।।२।। आदिनाथं तथा देवं, सुपार्श्वं विमलं जिनं मल्लीनाथं गुणोपेतं, धनुषां पञ्चविंशतिं।।३।। अरनाथं महावीरं, सुमतिं च जगद्गुरुं श्री पद्मप्रभनामानं, वास्पूज्यं सुरैर्नतं।।४।। शीतलं शीतलं लोके. श्रेयांसं श्रेयसे सदा कुंथुनाथं च वामेयं, विश्वाभिनन्दनं विभुम्।।५।। जिनानां नामभिर्बद्धः, पञ्चषष्टिसमुद्भव यंत्रोऽयं राजते यत्र. तत्र सौख्यं निरन्तरं।।६।। यस्मिन् गृहे महाभक्त्या, यंत्रोऽयं पूज्यते बुधैः भूतप्रेतिपशाचादेः, भयं तत्र न विद्यते।।७।। सकलगुणनिधानं, यन्त्रमेनं विशुद्धं हृदयकमलकोशे, धीमतां ध्येयरूपं। जयतिलकगुरो:, श्रीसूरिराजस्य शिष्यो। वदति सुखनिधानं, मोक्षलक्ष्मीनिवासं।। = 11

#### सतीस्तोत्रं

आदौ सती सुभद्रा च, पातु पश्चात्तु सुंदरी
ततश्चन्दनबाला य, सुलसा च मृगावती।।१।।
राजीमती ततश्चूला, दमयन्ती ततःपरम्
पद्मावती शिवा सीता, ब्राह्मी पुनश्च द्रौपदी।।२।।
कौशल्या च ततः कुन्ती, प्रभावती सतीवरा
सतीनामिनयन्त्रोऽयम्, चतुस्त्रिशत्समुद्भवः।।३।।
यस्य पाश्वें सदायन्त्रा, वर्तते तस्य सांप्रतं
भूरिनिद्रा न चायाति, न यान्ति भूतप्रेतकाः।।४।।
ध्वजायां नृपतेर्यस्य, यंत्रोऽयं वर्तते सदा
तस्य शत्रुभयं नास्ति, संग्रामेऽस्य जयः सदा।।१।।
गृहद्वारे सदा यस्य, यन्त्रोऽयं ध्रियते वरः
कार्मणादिकतंत्रस्य, न स्यात्तस्य पराभवः।।६।।
स्तोत्रं सतीनां सुगुरुप्रसादात्, कृतंमयोद्योतमृगाधिपेन।
यःस्तोत्रमेतत् पठित प्रभाते, स प्राप्नुते शं सततं मनुष्यः।।७।।



### मेरी भावना

जिसने राग द्वेष कामादिक जीते, सब जग जान लिया।
सब जीवों को मोक्ष मार्ग का, निस्पृह हो उपदेश दिया।।
बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो।
भक्ति भाव से प्रेरित हो, यह चित्त उसी में लीन रहो।।
विषयों की आशा नहीं जिनके, साम्य भाव धन रखते हैं।
निज-पर के हित साधन में जो, निशदिन तत्पर रहते हैं।।
स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या, बिना खेद जो करते हैं।
ऐसे ज्ञानी साधु जगत के, दुःख समूह को हरते हैं।।

रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे। उन्हीं जैसी चर्या में यह, चित्त सदा अनुरक्त रहे।। नहीं सताऊँ किसी जीव को, झुठ कभी नहीं कहा करूं। परधन वनिता पर न लुभाऊँ, संतोषामृत पिया करूँ।। अहंकार का भाव न रक्खुं, नहीं किसी पर क्रोध करूँ। देख दूसरों की बढ़ती को, कभी न ईर्ष्या भाव धरूँ।। रहे भावना ऐसी मेरी. सरल सत्य व्यवहार करूँ। बने जहां तक इस जीवन में, औरों का उपकार करूँ।। मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित्य रहे। दीन दुःखी जीवों पर मेरे, उर से करुणा-स्रोत बहे।। दुर्जन-क्रूर-कुमार्ग रतों पर, क्षोभ न मेरे को आवे। साम्य भाव रखुँ मैं उन पर, ऐसी परिणति हो जावे।। गुणी जनों को देख हृदय में, मेरे प्रेम उमड़ आवे। बने जहां तक उनकी सेवा, करके यह मन सुख पावे।। होऊँ नहीं कृतघ्न कभी मैं, द्रोह न मेरे उर आवे। गुण ग्रहण का भाव रहे नित. दृष्टि न दोषों पर जावे।। कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे। लाखों वर्षों तक जीवूँ या, मृत्यु आज ही आ जावे।। अथवा कोई कैसा ही भय. या लालच देने आवे। तो भी न्याय मार्ग से मेरा. कभी न पद डिगंने पावे।। होकर सुख में मग्न न फूले, दु:ख में कभी न घबरावे। पर्वत नदी स्मशान भयानक, अटवी से नहीं भय खावे।। रहे अडोल अकम्प निरंतर, यह मन दृढतर बन जावे। इष्ट वियोग अनिष्ट योग में, सहनशीलता दिखलावे।। सुखी रहें सब जीव जगत के. कोई कभी न घवरावे। वैर पाप अभिमान छांड, जग नित्य नये मंगल गावे।। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। ज्ञान चरित उन्नत कर अपना, मनुज जन्म फल सब पावे।। ईति भीति व्यापे नहीं जग में, वृष्टि समय पर हुआ करे। धर्मनिष्ठ होकर राजा भी, न्याय प्रजा का किया करे।। रोग मरी दुर्भिक्ष न फैले, प्रजा शान्ति से जिया करे। परम अहिंसा धर्म जगत में, फैल सर्व हित किया करे।। फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर पर रहा करे। अप्रिय, कटुक, कठोर शब्द नहिं, कोई मुख से कहा करे।। बनकर सब 'युग-वीर' हृदय से, देशोन्नति रत रहा करे।। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से, सब दु:ख संकट सहा करे।।

